

# सरस्वती वन्दना

[ वेदों से सरस्वती देवता के मन्त्रों का संकलन ]

मनोइर विद्यालंकार

गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली-६

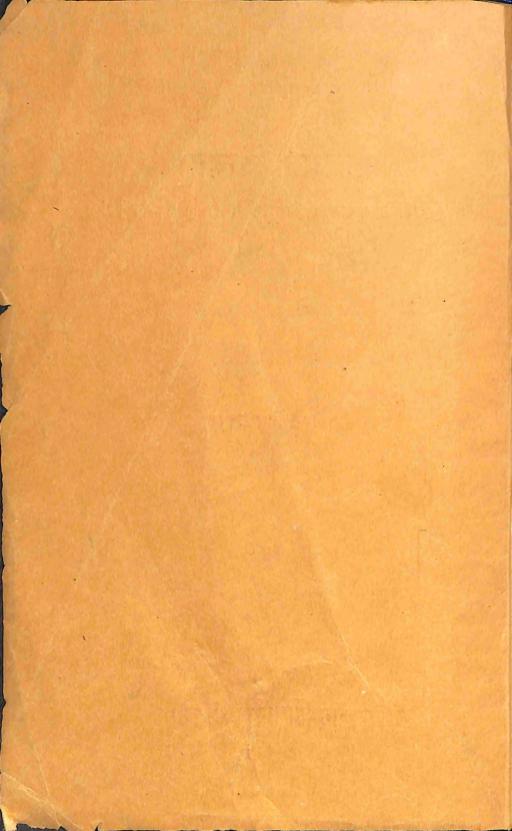

# सरस्वती वन्दना

मनोहर विद्यालंकार



गोविन्दराम हासानन्द

प्रकाशक :
गोविन्दराम हासानन्द
४४०८, नई सड़क
दिल्लो-११०००६

संस्करण: १६८१

सूल्य १ ५.००

मुद्रकः ग्रजय प्रिटर्स नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

## विषय प्रवेश

## वेद में सरस्वती देवता की महत्ता

सरस्वति देवनिदो निबर्ह्य ॥ प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि । यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदापृणद् घृतेन ॥

#### वेद भगवान्

विश्व के वाङ्मय में वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। विश्व इतिहास के किसी मनुष्य द्वारा इनके प्रणयन, प्रतिपादन या विरचन का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, इसलिए इन्हें ग्रपौष्पेय ग्रथवा ईश्वर प्रणीत माना जाता है। धर्मग्रन्थ कहने से इनका महत्त्व नहीं बढ़ता, ग्रपितु इनका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। ये राष्ट्रग्रन्थ ग्रथवा विश्वसंस्कृति के प्रथम ग्रन्थ कहलाने के ग्रधिकारी हैं।

वेद के साथ संहिता पद ग्रवश्य जुड़ा होता है, जिससे प्रतीत होता है कि ये सब संकलन हैं। ऋक् मन्त्र १०-११४- में "सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था" पाद प्रयुक्त हुग्ना है, जो संकेत करता है कि वेद में कुल मन्त्र लगभग १५ सहस्र हैं। ग्रधिक संख्या पुनस्क्त या शाखाभेद के कारण है।

वेद को एक मानें या तीन या चार इससे कोई विशेष भेद नहीं पड़ता। यदि उसके मन्त्रों की संख्या निश्चित हो जाए तो इन ही मन्त्रों से 'ग्रनन्ता वै वेदाः' चाहे जितने संग्रह बनाए जा सकते हैं ग्रौर उनका विषय तथा प्रतिपाद्य की दृष्टि से कुछ भी नाम रखा जा सकता है।

#### वेदमन्त्रों के ग्रर्थ

वेद ग्रपौरुषेय हैं। उनकी भाषा किसी देश में प्रचलित नहीं है, इसलिए प्रत्येक मननशील व्यक्ति ग्रपनी बुद्धि के अनुसार संगति लगाकर कुछ भी ग्रर्थ कर सकता है, लेकिन पुरानी परम्परा को ध्यान में रखते हुए जो ग्रर्थ जितना ग्रधिक बुद्धिग्राह्म व विज्ञान के सिद्धान्तों के ग्रनुकूल होगा वह उतना ही मान्य होता चला जाएगा।

वेद के विद्वान् मानते आए हैं कि वेद के शब्दों को केवल रूढ़ न मानकर योग रूढ़ या यौगिक स्वीकार करना चाहिए। केवल रूढ़ अर्थ के आधार पर मन्त्रार्थ करने से बहुधा अनर्थ तथा मूर्खता की पराकाष्ठा हो जाती है। मध्यकालीन वेद भाष्यकारों के इस आग्रह ने वेद को हास्यास्पद बना दिया था, और इसीलिये महात्मा बुद्ध ने उसे त्याज्य घोषित कर दिया था।

ऋषि दयानन्द ग्रौर श्री ग्ररिवन्द ने बुद्धिसम्मत ग्रर्थ करके पुनः वेद को उचित स्थान दिलाया ग्रौर उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की ।

#### वेद की सार्वदेशिकता

वेद का सम्बन्ध किसी एक देश या एक युग से नहीं है। वेद सार्वभौम तथा सार्व-कालिक हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या की समस्या के सन्दर्भ में विचार करके देखने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इस में जनसंख्या कम है। वे देश की पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए—ग्रपने देश में ५ पुत्र उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को माता की मानद उपाधि से भूषित करते हैं। ऐसे देश के लिए वेद की निम्न व्यवस्था माननीय है "दशास्यां पुत्रा-नाघेहि पतिमेकादशं कृधि" (ऋक् १०-६५-४५) ऐसी परिस्थित में वेद १० पुत्र उत्पन्न करने की ग्राज्ञा देता है।

इसके विपरीत भारत जैसे देश—जो ग्रपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान हैं— के लिए विल्कुल दूसरी व्यवस्था है। उनके लिए निर्देश हैं कि—"बहु प्रजा निर्ऋ तिमा-विवेश" ग्रथवं ० ६-१५-१० ग्रथीत् बहुत सन्तान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, पापदेवता या भ्रष्टाचार का ग्राश्रय लेने को बाध्य होता है ग्रीर ग्रन्त में कष्टमय जीवन व्यतीत करता है। यहाँ बहुत पुत्र न कहकर सन्तान कहा है। ऐसी परिस्थिति में पुत्र हो या न हो, दो से ग्रधिक सन्तान का ही निषेध है। इस प्रकार वेद में सब कालों ग्रीर सब परिस्थितियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनसंख्याबहुल देशों के लिए एक व्यवस्था है, ग्रीर बिरल जनसंख्या वाले देशों के लिए दूसरी व्यवस्था है।

#### वेद के ऋषि, देवता व छन्द मन्त्राणामार्षेय छन्दो दैवतविद्। ग्रध्यापयन्याजयन्वा श्रेयोऽधि गच्छति ॥

वेद के स्पष्टार्थ के ग्रितिरक्त रहस्यार्थ तथा ग्रन्तिहत भाव को ग्रच्छी तरह हृदयंगम करने के लिए मन्त्रों के ऋषि देवता ग्रौर छन्द का ज्ञान ग्रावश्यक माना गया है। इन तीनों का मन्त्रार्थ से घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है। ग्रन्यथा मन्त्र के साथ इन तीनों का ग्रनिवार्य साहचर्य न माना जाता। लेकिन इसका यह ग्रर्थ भी नहीं कि ऋषि ग्रौर देवता तथा छन्द ज्ञान के बिना वेद का पढ़ना बिल्कुल निरर्थक है।

जिस प्रकार भिषक द्वारा निर्विष्ट ग्रौषिध का गुण-दोष ज्ञान न होने पर भी रोगी को लाभ होता है, उसी प्रकार ऋषि तथा देवता का ज्ञान हुए विना भी मन्त्रार्थ के

ज्ञान, मनन ग्रौर तदनुकूल ग्राचरण के प्रयत्न से लाभ ग्रवश्य होता है।

फल या ग्रौषध के गुणदोष का ज्ञान होने पर रोगी भी ग्रपने ग्रनुभव के ग्राधार पर किसी दूसरे को ग्रौषध दे सकता है, या किसी को लेने से रोक सकता है। इंसी प्रकार ऋषि देवता व छन्द के ज्ञान के ग्रनन्तर मनुष्य उस मन्त्र द्वारा ग्रधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, ग्रौर दूसरों को ग्रधिक लाभ पहुँचा सकता है। तथा ग्रलाभकर स्थिति में उसके प्रयोग की व्यर्थ मेहनत से बच सकता है।

वेद मन्त्रों के ग्रन्य शब्दों के समान ऋषि छन्द तथा देवतावाची शब्दों को भी यौगिक या योगरूढ़ समक्तना चाहिए। केवल रूढ़ ग्रर्थ में लेने से यहां भी ग्रनर्थ होता है तथा इतिहास मानने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत यौगिक अर्थ मानने पर ये ऋषि-वाची शब्द व्यक्ति के लिए गुण बन जाते हैं।

वेद मन्त्रों के ऊपर दिये हुए नामों में, श्येन, तार्क्य, कपोत्तादि पक्षी; सिन्त; सरमा ग्रादि पण्ण; कूर्म मत्स्य ग्रादि जलचर ग्रीर सर्प, गोधा ग्रादि रेंगने वाले जन्तु भी सिम्मिलित हैं। इन्हें मन्त्रों का कर्त्ता तो किसी भी तरह नहीं माना जा सकता। हां, ऋषियों को द्रष्टा मान्ने वालों के द्ष्टिकोण से इन पणु पक्षियों को ग्रपने ग्राचरण द्वारा भेरणा देने के कारण मार्ग दर्शयिता गुरु मानकर समाधान किया जा सकता है।

वेदों के कुल ऋषि ४५७ हैं। इनमें से ७१ ऋषि ग्रौर देवता दोनों हैं।

#### छन्द

ग्रर्थेप्सव ऋषयो देवता छन्दोभि उपधावन् । सर्वा०

छन्द ऋषियों तथा देवताओं की सवारी (वाहन) हैं। जैसे मनुष्य सवारी पर बैठकर जहां चाहे जा सकता है, वैसे ही ऋषि और देवता छन्दों पर सवार होकर लोक-लोकान्तर का भ्रमण करते हैं। जैसे मनुष्य अपने को छाते से ढककर घूप और वर्षा से अपनी रक्षा करता है, उसे सूर्य और बादल परेणान नहीं कर पाते; वैसे ही ऋषि और देवता छन्दों से अपने को ढककर तिरोहित हों जाते हैं, मूर्ख लोग उन्हें ढ्ंढ़ नहीं सकते, वे छन्दों के अक्षरों में ही उलभे रह जाते हैं।

छन्द शैली है। भिन्न-भिन्न राग की तरह, छन्दों का भी समय ग्रौर विषय के हिसाब से ग्रवसर के ग्रनुरूप प्रयोग किया जाता है। वेद में इन छन्दों का भी प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्ध होता है। छन्द ज्ञान ग्रर्थ में सहायक है, जैसे मनुष्य वाहन पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वैसे ही इन छन्दों के ग्रर्थ द्वारा उपदिष्ट ग्राचरण को ग्रपना-कर वह कहीं से कहीं पहुँच सकता है।

छन्द का अर्थ है वाणी। वाणी के बिना ज्ञान का आदान-प्रदान संभव नहीं है। इसलिये वेद (ज्ञान) के अर्थ को समभने के लिये ऋषि और देवता छन्दों का आश्रय लेते हैं। छन्दों का प्रयोग जाने और किये बिना वेद को समभना या समभाना सम्भव नहीं है। लेकिन छन्दः शास्त्र का ज्ञान न होने पर भी मन्त्रार्थ का ज्ञान और आचरण तो लाभ पहुंचाता ही है।

देवता

देवतावाची शब्द मन्त्र में विणित विषय की श्रोर संकेत करते हैं। जैसे श्रिक्त, इन्द्र, श्रात्मा, उर्वशी, रथ, श्रश्वः श्रादि शब्द मन्त्रों पर देवतावाची दिये हुए हैं। अर्थात् उस-उस मन्त्र में इन शब्दवाची पदार्थों के गुण दोषों का वर्णन हुश्रा है, लेकिन ये देवतावाची शब्द भी यौगिक हैं। श्रिक्त शब्द की ब्युत्पत्ति करने पर इस एक शब्द से प्रसंग के श्रनुसार परमात्मा, श्रात्मा, नेता, श्राग, विद्युत्, सूर्य, ब्राह्मण श्रादि किसी भी पदार्थ का ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार इन्द्र — ऐश्वर्यवान् से परमात्मा, श्रात्मा, मन, शरीर, राजा, क्षत्रिय किसी भी पदार्थ का ग्रहण हो सकता है।

देव ग्रौर देवता

''देवो दानाद्वा''—जो कुछ देता है, वह देव। इस दृष्टि से परमात्मा ग्रौर जीवात्मा

तथा प्रकृति तो देव हैं ही। इनके अतिरिक्त सूर्य प्रकाश देने से, वायु प्राण देने से, जल जनन शक्ति प्रदानकरने से, देव कहलाते हैं। गुरु ज्ञान देता है, माता-पिता जन्म व पोषण देते हैं, राजा शासन व व्यवस्था देता है, न्यायाधीश न्याय देता है। अतः ये सब भी देव हैं।

"देवो दीपनाद्वा द्योतनाद्वा"— जो स्वयं दीप्त है ग्रीर दूसरों को दीप्ति देता है, वह भी देव हैं। इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य तथा ज्ञान, बल, धन, भी देव हैं। यदि कोई व्यक्ति नदी, वृक्ष, पर्वत पशु या पक्षी से कुछ शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी दृष्टि में ये जड़ पदार्थ भी देव या गुरु ग्रथवा ऋषि कहला सकते हैं। वेद में जब इन्हीं देवों के सम्बन्ध में कुछ वर्णन होता है तब इन्हीं देवों को देवता कह देते हैं। देवता शब्द वेद का पारिभाषिक शब्द है, इसलिए वेद में देवता चेतन हैं, जड़ भी हैं, बड़े हैं, छोटे भी हैं, ग्रवयवी हैं, ग्रवयव भी हैं।

ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी दीप्ति (विशेषता) से युक्त होने के कारण दिव्य है, देव है, किन्तु जब तक वह किसी वेदमन्त्र का प्रतिपाद्य विषय न हो, तब तक उसे देवता नहीं कह सकते। 'यस्य देवा देवताः सम्बभूवः' ग्र० १६-४-४।

वेद में कुल देवता ४७६ हैं, जिनमें से ७१ ऋषि भी हैं।

ऋषि

वेद के देवतावाची शब्दों में से ग्रग्नि, इन्द्र, ग्रौर ग्रात्मा शब्द ऋषिवाची भी है। ऋषिवाची शब्द भी यौगिक हैं। ग्रर्थात् कोई भी ग्रागे बढ़ने वाला — प्रगतिशील व्यक्ति या पदार्थ ग्रग्नि शब्द से गृहीत होगा। यह ग्रग्नि—ऋषिः — मन्त्रार्थ द्रष्टा या मन्त्रार्थ दर्शयिता भी हो सकता है ग्रौर देवता — मन्त्र का विषय ग्रर्थात् प्रतिपाद्य भी हो सकता है। इसी प्रकार ऐश्वर्य की कामना करने वाला कोई भी व्यक्ति — इन्द्र ऋषि कहलाएगा, ग्रौर ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्ति—इन्द्र देवता कहलाएगा।

वेद के ऋषियों में माधा:, मत्स्यः, प्रयोगः शब्द भी परिगणित हैं। इसका यह ग्रर्थ नहीं कि इन मन्त्रों को उड़द की दाल या मछली या प्रयोग नामक व्यक्ति ने समभा ग्रीर देखा था। वेद के शब्दों का यदि केवल रूढ़ ग्रर्थ मानें तो इस समस्या का हल सम्भव नहीं, लेकिन यौगिक ग्रर्थ को स्वीकार करते ही शत्रुग्नों का नाश करने वाला व्यक्ति या पदार्थ 'माध' सदा प्रसन्न रहने वाला 'मत्स्य' ग्रौर प्रत्येक समस्या का प्रयोग करके समाधान करने वाला—'प्रयोग' कहलाएगा ग्रौर ऐसा व्यक्ति या पदार्थ ऋषि हो सकता है। ग्रर्थात् मन्त्रार्थं की भावना का उपदेश करने के कारण वह मार्गदर्शक या गुरु कहला सकता है।

समन्वय

कुछ शब्द ऋषि ग्रौर देवता दोनों की सूचियों में हैं। इससे संकेत मिलता है कि ऋषि ग्रौर देवता में कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि—

१—ऋषिवाची ग्रन्द के यौगिक ग्रर्थ से प्रेरणा लेकर ग्रपने ग्राचरण को तदनु-रूप बनाने वाला मनुष्य भी उसी ऋषि पद को प्राप्त कर सकता है।

२ ऋिष के ग्राचरण के समान ग्राचरण बनाकर वह उस मन्त्र के देवता पद

को भी प्राप्त कर सकता है। ग्रर्थात् देवता का सखा = समानख्यान बनने के लिए उस मन्त्र के ऋषि के गुणों को ग्रपने ग्राचरण में ढालना ग्रावश्यक है। ग्रथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक वेद का कोई जिज्ञासु ऋषि शब्द की भावना को पूरी तरह ग्रात्मसात् नहीं कर लेता, वह उस मन्त्र के देवता का साक्षात्कार नहीं कर सकता और मन्त्र के रहस्यार्थ को भी पूरी तरह समभ नहीं सकता।

मनुष्य के पांच रूप

सामान्य चर्मचक्षुग्रों से देखने वाला (पश्यित), ग्रथवा ग्रज्ञान के बन्धन (पाश) से घरा हुग्रा व्यक्ति 'पशु' है। इन चक्षुग्रों पर पूर्ण निर्भर न होकर मन द्वारा मनन करने वाला व्यक्ति 'मनुष्य' है। गृहस्थ बनकर परिवार का पालन करने वाला 'पितर' है। दर्शन ग्रौर मनन के उपरान्त पदार्थ की ग्रात्मा (गोत्व इत्यादि सामान्य जाति) व ग्रन्तिहित रहस्य को समभने वाला तथा समभने के ग्रनन्तर उस प्रेरणा को ग्रपने जीवन में ग्राचरण द्वारा उतारने वाला 'ऋषि' है। ग्रपने जीवन यापन द्वारा दूसरों का मार्ग-दर्शन करने के उपरान्त ग्रपने जीवन को ही परार्थ के निमित्त दान करने वाला 'देव' या देवता बनता है।

इस प्रकार ऋषि और देवता के सम्बन्ध में अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। इन पर जितना अधिक विचार होगा और इनमें जितनी समस्वरता दिखायी देगी, वेदमन्त्र भी अपने रहस्यार्थ को उसी अनुपात में खोलते चले जाएँगे और

मननकत्ती जिज्ञासु उनसे श्रधिक लाभ लेने में समर्थ होंगे।

देवता सरस्वती

वैदिक देवियों में सरस्वती देवता के कुल ५८ मनत्र हैं, इसलिए इन सब मन्त्रों का देवता सरस्वती है। यौगिक ग्रर्थ-शैली के ग्रनुसार इसके—एक नदी, वाणी, वेद-वाणी, संस्कृति, प्रगतिशील परिस्थिति, गाय, स्त्री—ग्रादि ग्रनेक ग्रर्थ किए जा सकते हैं।

ऋक् मन्त्र २-४१-१६ 'ग्रम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वित' के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि वेद स्वयं सरस्वती शब्द से मातृत्व की कामना करने वाली स्त्री, शब्द-मयी वाणी, दिब्य वेदवाणी तथा ग्रव्यक्त रूप संस्कारों द्वारा समृद्धि देने वाली संस्कृति,

कलकल ग्रौर नादिनी जल प्रवाहिका नदी के ग्रहण का संकेत करता है।

प्रसंगानुसार इन ग्रथों में से कोई भी ग्रर्थ सरस्वती देवता वाले मन्त्रों का प्रति-पाद्य हो सकता है। कई बार एक ही मन्त्र देखने वाले ऋषि के ज्ञान तथा श्रनुभव के ग्राधार पर भिन्न-भिन्न श्रथों का ज्ञापक हो सकता है ग्रौर वे सब ग्रर्थ ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में सत्य ग्रौर पूर्ण हो सकते हैं।

देवता सरस्वान

सामान्यतया पुरुष या पित के नाम से स्त्री या पत्नी का नाम पड़ता है। यथा रुद्र की पत्नी रुद्राणी और इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी। पुमान् के सम्बन्ध में ग्रधिक मन्त्र होने से उन मन्त्रों का देवता भी पुमान् होता है, लेकिन सरस्वान् और सरस्वती के सम्बन्ध में बात उल्टी है। सरस्वती ग्रधिक मन्त्रों की देवता है, भौर सरस्वान् कम मन्त्रों का देवता है। इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद स्त्री देवता सरस्वती के कारण पुरुष देवता का नाम सरस्वान् पड़ गया है।

सरस्वती के ऊपर निर्दिष्ट अर्थों को ध्यान करने पर, सरस्वान् शब्द से समुद्र, वेद या परमात्मा, राष्ट्र, प्रगतिशील पुरुष, वृषभ, सोम अथवा पितृत्व की कामना करने वाले मनुष्य का भी ग्रहण किया जा सकता है।

सरस्वती देवता के सहचारी देवों वाले मन्त्र यहां संगृहीत नहीं किए गए, क्योंकि उन मन्त्रों में सरस्वती के किसी गुण या कार्य पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, केवल विस्तार होता है।

#### सरस्वती देवता वाले मन्त्रों के ऋषि

इस देवता वाले मन्त्रों के ऋषि प्रायः मयुच्छन्दाः वैश्वामित्रः, दीर्घतमा ग्रौचथ्यः, गृत्समदः, भार्गवः शौनकः, भौमोऽतिः, ऋजिश्वा भारद्वाजः, बार्हस्पत्यो भारद्वाजः, मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, प्रगाथः, देवश्रवा यामायनः, ग्रथर्वा, ब्रह्मा, वामदेवः, शान्तातिः, सूर्या सावित्री, या प्रस्कष्वः में से कोई है।

इन शब्दों के यौगिक अर्थों में मतभेद या सुघार की सम्भावना सदा रहती है, फिर भी इन ऋषिवाची शब्दों के यौगिक अर्थ और मन्त्र में आए शब्दों के अर्थों में सम्बन्ध देखकर मन्त्र के अर्थ स्पष्ट और संगत प्रतीत होते हैं।

इत ऋषियों में से कुछ के साथ गोत्र नाम भी जुड़े हैं। यह गोत्र नाम संकेत करता है कि उस गोत्रवाची नाम से निर्दिष्ट गुण को ग्रपनाने से उस मन्त्र का ऋषि वनना श्रासान हो जाता है। उदाहरण के लिए 'मघुच्छन्दा वैश्वामित्रः' श्राया है। मघुच्छन्दा का ग्रथं है कि मधुर इच्छाग्रों वाला—सबका कल्याण चाहने वाला। इसके साथ वैश्वामित्रः' जुड़ा है, जो विश्वामित्र गोत्र की ग्रोर संकेत करता है। विश्वामित्र शब्द का ग्रथं है— सबके साथ मित्रता की भावना रखने वाला। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि मनुष्य विश्वामित्र वन जाए तो उसके लिए मघुच्छन्दाः वनना ग्रासान हो जाता है।

गोत्रवाची प्रत्यय वंशानुगत गुण (हेरिडिटी) की प्रकृष्टता को भी सूचित करता है। यथा विश्वामित्र:— सबके साथ मित्रता की भावना रखता है, तो उस गोत्र में उत्पन्न वैद्वामित्र:— विद्वामित्र की अपेक्षा, सबके साथ मित्रता की भावना रखने में अवदय कुछ बेहतर (उत्कृष्ट) होगा। इसी प्रकार भरद्वाज की अपेक्षा भारद्वाज में, श्रौर यम की अपेक्षा यामायन में गोत्र का गुण अधिक होना चाहिए। ये गोत्र प्रत्यय गुरु शिष्य सम्बन्ध को भी दर्शाते हैं। यथा विश्वामित्र का शिष्य वैश्वामित्र।

### त्रिक या त्रिवृत्

वेद में त्रिक (तीन का समूह) का बहुत महत्व है। जैसे ब्रह्म शब्द एक होते हुए भी ज्येष्ठ, ग्रहं तथा ग्रचित्तं विशेषणों से मिलकर त्रिवृत् हो जाता है। पुरी—पुरुष ग्रौर महान् पुरुष का एक त्रिक है। वृक्ष पर बैठे हुए दो सुपर्णों के रूप में एक तीसरा त्रिक है। तीन लोक, तीन भूमियां, तीन द्यावः का भी वर्णन ग्राया है। इन वैदिक त्रिकों के ग्राधार पर ही पुराणकर्त्ताग्रों ने एक ब्रह्म के तीन कार्यों के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी

एक त्रिक की कल्पना की, तत्पश्चात् इनकी पत्नियों या शक्तियों के रूप में, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का नया त्रिक बना लिया।

#### त्रिदेवी

वेद के त्रिदेव हैं—१. ग्राग्नि, २. (वायु या इन्द्र) ग्राँर ३. सूर्य। जगत् में पृथ्वी, ग्रान्तिरक्ष ग्राँर द्यौ तीन लोक हैं। ये तीनों देव कमशः एक-एक लोक के मुख्य देव हैं। वस्तुतः ये तीनों एक ही ग्राग्नि (प्रगतिशीलता) के तीन रूप हैं। ग्रथवा एक सूर्य (ऊर्जा) के तीन ग्राभिव्यञ्जन (प्रकाश) हैं। पृथ्वी पर ग्राग्नि की, ग्रान्तिरक्ष में वायु या इन्द्र (विद्युत्) की ग्रोर द्युलोक में सूर्य की स्थिति, किया ग्राँर महत्त्व एक समान हैं। यह ग्राधिदैविक जगत् की वात है।

ग्राध्यात्मिक जगत् में स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर ग्रथवा देह, मन ग्रौर ग्रात्मा, ग्रग्नि, वायु या इन्द्र ग्रौर सूर्य द्वारा पुष्ट होते हैं, इन ग्राधिदैविक देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रौर इनके महत्त्व को प्रदर्शित करते हैं।

पौराणिक देवों का विभाग सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय रूपी कार्यों द्वारा हुआ है श्रौर वैदिक देव ग्रग्नि, इन्द्र तथा सूर्य का स्थान (लोक) की दृष्टि से विभाग किया गया है।

अग्नि पृथ्वी लोक का देव है, और इला स्वयं पृथ्वी है। इन्द्र या सरस्वान् (पर्जन्य) अन्तरिक्ष का देव है और सरस्वती (विद्युत्) अन्तरिक्ष लोक की प्रकाशिका है। सूर्य या आदित्य द्युलोक का देव है और मही (विस्तृति या महत्ता रूपी शक्ति) इस लोक का प्रतिनिधित्व करती है।

वेदों में भी तीन देवियों की चर्चा है, किन्तु वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा के स्थान में इला, सरस्वती, मही ग्रथवा इला, सरस्वती तथा भारती हैं। ये तीनों देवियां भी देव-माता ग्रदिति की पुत्रियाँ हैं।

वैदिक देवों की तरह वैदिक देवियां भी स्थान की दृष्टि से विभक्त हैं, किन्तु इन देवियों को पौराणिक देवियों की तरह ग्राधिदैविक देवों की सहायिका— पूरिका शक्ति या पत्नी समभा जा सकता है।

#### देवी सरस्वती

वैदिक देवियों में सरस्वती देवता के मन्त्र संस्था में थोड़े (केवल ४०) हैं, किन्तु इस देवी का स्थान तथा कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है।

## सरस्वती देवता के मन्त्र

(१) पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ।

—- 雅奇 १-३-१0

ऋषिः—मधुच्छन्दाः वैश्वामित्रः । छन्दः—गायत्री ।
मधुच्छन्दाः—मधु (मधुर) — छन्दः वचनं सः ।
ज्ञाब्दार्थ — (पावका) अपने सम्पर्क में आने वालों को पवित्र करने वाली

(सरस्वती) संस्कारवती देवी (वाजेभिः) ज्ञान, वल, धन, ग्रन्न ग्रादि समृद्धि कारक पदार्थों को धारण करने तथा देने के कारण (वाजिनीवती) समृद्धिशालिनी (धियावसुः) बुद्धियुक्त कर्मों द्वारा सबको वास देने वाली बनकर (नः) हमारे (यज्ञ) देव-पूजा-संगतिकरण तथा दानमय कर्मों को (बष्टु) चाहे, कान्तिशुक्त करे तथा सफल बनाए।

निष्कर्ष — १. ऋक् २-४१-१६ संकेत करता है कि सरस्वती के तात्पर्य (क) दिव्यता के संस्कारों को ग्राधान करानेवाली संस्कृति (देवितमा) (ख) मातृत्व की कामना करने वाली विदुषी स्त्री या पत्नी (ग्रम्वितमा) (ग) ग्रव्यक्त ज्ञान को व्यक्त रूप में प्रकट करने वाली वाणी (नदीतमा) (घ) नदी जैसे जल को, वैसे ही ज्ञान को प्रवाह रूप में वहाने वाली वेदवाणी, (ङ) नदी की तरह प्रवाहित होने वाली कोई प्रवृत्ति या नदी में से कोई या सभी हो सकते है। प्रकरण वश इनमें से कोई भी ग्रर्थ ग्रथवा इनके द्वारा प्रत्यायनीय संस्कृति या ज्ञान की ग्रधिष्ठात्री देवी, जैसा ग्रर्थ ग्रहण किया जा सकता है।

२. इस मन्त्र में विणित गुणों वाली सरस्वती देवी हमारे श्रेष्ठ कर्मी (यज्ञ) में सहायक होकर, दूसरों के लाभ के लिए इन गुणों को स्रधिकाधिक प्रकाशित व प्रसारित करें।

३. हमारी यह प्रार्थना तभी सफल हो सकती है जब हम इस मन्त्र के ऋषि द्वारा संकेतित गुण मधुच्छन्दा (मधुर भावना वाले वनकर) सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने वाले विश्वामित्र के पुत्रवत् वर्ताव करेंगे।

(२) चोदियत्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ।

— ऋक् १-३-११

ऋषिः - मधु च छन्दाः वैश्वामित्रः । छन्दः - गायत्री ।

शब्दार्थ — (सूनृतानां चोदियत्री) सत्य तथा मधुर वचनों की प्रेरणा देने वाली ग्रथवा अन्त धन से युक्त जनों को सत्कर्म में प्रेरणा व उत्साह देने वाली, (सुमतीनां चेतन्ती) सुबुद्धि युक्त जनों को चेतन करने वाली (सरस्वती) संस्कृति, वाणी तथा गृहिणी (यज्ञं देवे) श्रेष्ठ कर्मों को घारण (पूरण) करती है।

निष्कर्ष संस्कृति राष्ट्र में, सुनृतावाणी समाज में, तथा विदुषी गृहिणी घर में

शुभ कर्मों के प्रसार तथा प्रचार का कारण होती है।

विद्यो गृहिणी से घर की शोभा बढ़ती है ग्रौर पित कान्तियुक्त (कान्त) बन जाता है। सबुर तथा सत्य वाणी का प्रयोग करने वाले मनुष्यों का समाज सदा कान्त (उजागर) रहता है। ग्रौर संस्कृति के ग्रव्यक्त संस्कार प्रत्येक सदस्य में प्रविष्ट होकर सारे राष्ट्र को, दूसरों की दृष्टि में स्पृहणीय तथा ग्रमुकरणीय बना देते हैं।

(३) सहो भ्रणः सरस्वती प्रचेतयित केतुना । धियो विश्वा विराजित ॥

ऋक् १-३-१२

ऋषिः—मधुच्छन्दाः वैश्वामित्रः। छन्दः—गायत्री।

शब्दार्थ—(सरस्वती) सरस्वती देवी (केतुना) ग्रपने ज्ञानपूर्ण व्यवहार से (महः ग्रर्णः) ग्रगाय समुद्र को (प्रचेतयित) चेतनायुक्त कर देती है ग्रौर (विश्वा धियः) सब कर्मी पर (वि) विशेष रूप से (राजित) विराजमान रहती है।

निष्कर्ष - सद्गृहिणी (सरस्वती) अपने ज्ञानपूर्ण मधुर व्यवहार से जड़ से दीखने

वाले गृहस्थ समुद्र को ग्रामोद-प्रमोद के कार्यों द्वारा तरंगित कर देती है। ग्रनेक विध गतियों द्वारा घर में चेतना का संचार कर देती है, ग्रौर गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में विराजमान रहकर उसे चमका देती है।

मधुर व सत्यवाणी (सरस्वती) का व्यवहार समाज में नई चेतना का संचार उत्पन्न करके प्रत्येक सदस्य को कर्त्तव्य पालन में लगाए रहता है।

संस्कृति (सरस्वती) का श्रव्यक्त प्रभाव सारे राष्ट्र में नई चेतना का सृजन करके, उसे दूसरों के लिए स्पृहणीय बना देता है। इस प्रकार वह राष्ट्र विश्व संगठन में मूर्धन्य बन जाता है।

> (४) यस्ते स्तनः शशयो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रत्नधा वसुविद्यः सुदन्नः सरस्वति तमिह धातवे कः ।।

> > -- ऋक् १-१६४-४६

ऋषिः—दीर्घतमा ग्रौचथ्यः। छन्दः - त्रिष्टुप्।

शब्दार्थ— (सरस्वति) हे सरस्वति देवि ! (ते) तेरा (यः) जो (स्तनः) स्तन दान (श्रग्रयः) शान्ति देने वाला तथा (मयोभूः) कल्याण करने वाला है, (येन) जिस स्तन दान द्वारा (विश्वा वार्याणि पुष्यसि) समस्त वरणीय पदार्थों व भावों का पोषण करती है। तेरा जो स्तन दान (इह) वर्तमान जीवन में (रत्नधा) रमणीय पदार्थों को धारण कराने वाला (वमुविद्) निवास को प्राप्त कराने वाला तथा (सुदत्रः) सम्यक् रूप से—न कम न अधिक —पुष्टि देने वाला है (तम्) उस स्तन को (धातवे) सब प्रकार के शारीरिक व मानसिक धारण के लिए (कः) प्रयुक्त कर।

निष्कर्ष — मातृ रूप में सरस्वती द्वारा प्रदत्त स्तन का दूध वच्चे को सब प्रकार से सम्यक् पुष्टि देता है। जगत् का प्रत्येक पदार्थ ग्रधिक मात्रा में सेवन किया हुश्रा हानिकर होता है। लेकिन माता का स्तन कभी ग्रधिक मात्रा में लिया ही नहीं जा सकता।

वाणी रूप में सरस्वती द्वारा किया हुआ सत्य मधुर व्यवहार, मेघ गर्जन के सदृश आनन्ददायक तथा समाज को रमणीय बना देता है। संस्कृति रूपा सरस्वती, अव्यक्त ध्विन (स्तनः शशयः) रूप में संस्कार प्रदान करके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों द्वारा प्रसिद्ध तथा राष्ट्र द्वारा सम्मानित पुष्प रत्नों को पुष्ट करती है—प्रकट करती है।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि दीर्घतमा (तम = ग्रंधकार, ग्रज्ञान को विदीरण करने वाला) तथा ग्राँचध्यः (उचितेषु कर्म सुसायुः स्वामी-दया) उत्तम कर्मों को प्रवीणता से करने के कारण प्रणंसनीय है। यह ग्रपने नाम तथा ग्राचरण से संकेत करता है कि—(क) जो मनुष्य ग्रनुचित कार्यों को त्याग कर उचित कर्म प्रवीणता से करते हैं। (ख) ग्रज्ञान का नाश तथा ज्ञान का प्रसार करते हैं। उन्हें घर में, समाज में व राष्ट्र में सब प्रकार के वरणीय पदार्थ, रमणीय स्थिति ग्रौर सम्यक् दान प्राप्त होते हैं।

(५) सरस्वित त्वमस्माँ अविड्डि मरुत्वती धृषती जेषि रात्रून्।

ऋृिषः—गृत्समदः (ग्रांगिरसः शौन होत्रः) पश्चाद्भार्गवः शौनकः । त्रिष्टुप् । शब्दार्थ—हे (सरस्वित) सदा प्रवाहमय—प्रगतिमय रहने वाली देवि (त्वम्) तू

(ग्रस्मान्) हमें (ग्रविड्ढि) रक्षा, वृद्धि, प्रगति तथा तृष्ति प्रदान कर । ग्रीर (मरुत्वती) सुन्दर रूप तथा स्वस्थ प्राण प्रदान करने वाली देवी (शत्रून्) शत्रुता रखने वाले पदार्थ, भाव तथा व्यक्तियों का (धृषती) पराभव करती हुई (जेपि) उन पर विजय प्राप्त करती है ।

विशेष—गृत्समदः—(गृणाति + माद्यति) परमेश्वर के गुणगान करते हुए यथा-

प्राप्त स्थिति में मस्त रहने वाला भजनानन्दी ही गृत्समद होता है।

ग्रांगिरस:—ग्रपने ग्रंग-ग्रंग में रस का संचय करके, प्राणों की साधना करने बाले ग्रंगिरस का पृत्र ग्रांगिरस बनता है। तदनन्तर—

गौन होत्र: -- ग्रपने गुन (मुख) का दूसरों के लिए (होत्र) हवन-त्याग करने वाले

शुन होत्र का पुत्र शौन होत्र कहाता है।

निष्कर्ष — जो भजनानन्दी बनेगा, प्राणों की साधना करेगा ग्रीर तदनन्तर प्राप्त सुख-सुविधाग्रों को दूसरों के लिए त्यागने को सदा उद्यत रहेगा— सरस्वती देवी उसी के शत्रुओं का पराभव करके उसकी रक्षा करेगी, उसे प्रगति प्रदान करेगी, उसकी वृद्धि करेगी ग्रीर उसे तृष्त करेगी।

#### (६) ग्रम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वित । ग्रप्रशस्ता इव स्मिसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृषि ॥ —ऋक् २-४१-१६

ऋषि:—गृत्समदः ग्रागिरसः शौनहोत्रः पश्चाद् भार्गवः शौनकः । ग्रनुष्टुप् । शब्दार्थ —गृहस्थपरक — हे (ग्रम्बितभे) मातृत्व की कामना करने वाली ग्रथवा माताग्रों में ग्रादर्श (श्रेष्ठ) (सरस्वित) विदुषि स्त्रि ! तेरी सम्यक् देखरेख के ग्रभाव में (ग्रप्रशस्ता इव स्मिस) हम उपेक्षित से ग्रौर ग्रसंस्कृत हो गए हैं। (ग्रम्ब नः प्रशस्तिं कृषि) हे मार्गदर्शक माता हमें प्रशस्ति प्रदान कर (प्रशंसनीय) वना दे।

समाजपरक—हे (नदीतमे) निदयों में श्रेष्ठ ग्रथवा शब्दव्यवहार के प्रसार की इच्छा वाली (सरस्वित) सरस्वती नदी ग्रथवा वाणी हम तेरे द्वारा उचित मात्रा में जल ग्रथवा ज्ञान-शिक्षा न मिलने के कारण; उपेक्षित भूखे ग्रथवा ग्रप्रसिद्ध रह गए हैं। उन हमारे लिए जल प्रदान द्वारा खेतियों को प्रशस्त बनाकर भोजन का प्रबन्ध कर। तथा ज्ञान प्रदान द्वारा हमें प्रशस्त बनाकर प्रसिद्ध कर।

राष्ट्रपरक—(देवितमे) प्रत्येक दिव्य भावना की कामना करने वाली अतएव देवियों में सर्वश्रेष्ठ (सरस्वति) हे संस्कृति देवि ! तेरी उपेक्षा के कारण हम (अप्रशस्ता इव) बिल्कुल अज्ञात असंस्कृत रह गए हैं, हे (अम्ब) संस्कृति माता ! तू (नः) हमें अपनी अव्यक्त प्रेरणा के संचरण द्वारा (प्रशस्तिं कृषि) प्रसिद्धि व प्रशस्ति प्रदान कर ।

निष्कर्ष — जब तक घर में माता, समाज में शिक्षा संस्थाएँ और राष्ट्र में व्याप्त संस्कृति तथा भौगोलिक दृष्टि से निदयाँ कर्त्तव्य पालन करके अपना उचित देय भाग नहीं देतीं, तब तक घर समाज तथा राष्ट्र उपेक्षित, अप्रशस्त और अज्ञात रहते हैं। जब जहाँ सरस्वती के जिस रूप की कृपा हो जाती है, वहीं प्रशस्ति-प्रसिद्धि तथा समृद्धि व्यापने लगती है। और वह व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र मूर्थन्य बन जाते हैं।

विशेष—इस मन्त्र में सरस्वती देवी के तीन विशेषण दिये हैं। जो प्रकट करते

हैं कि सरस्वती देवता से किस-किस का ग्रहण हो सकता है। यह मन्त्र इस देवता के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला रहस्योद्घाटक मन्त्र है।

(७) त्वे विश्वा सरस्विति श्रितायूँषि देव्याम् । शुन होत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिङ्डिनः ।। —ऋक् २-४१-१७ ऋषिः, छन्दः—पूर्ववत् ।

शब्दार्थ — हे (सरस्वति) सरस्वति देवि (विश्वा ग्रायूंषि) जीवनोपयोगी सारे साधन (देव्यां त्वे श्रिता) तेरे ग्रधीन हैं। इसलिए हे देवि तू (शुन होत्रेषु) दूसरों को सुख देने वाले ग्रथवा योग द्वारा उत्पन्न ज्ञान वाले व्यक्तियों में (मत्स्व) प्रसन्न रह, उन्हें तृष्त कर ग्रीर (नः) हमें (प्रजां) उत्तम व्यवहार, पदार्थ तथा सन्तान (दिदिड्ढि) दे।

निष्कर्ष सरस्वती देवी के तीनों रूप पृथक्-पृथक् दृष्टि से पृथक्-पृथक् क्षेत्रों में प्रजा को देने वाले हैं। जीवनोपयोगी सब साधन सरस्वती देवी के ब्राधीन होते हैं।

(म्) इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति । या ते सन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्वति ।। —ऋक् २-४१-१८ ऋषिः—पूर्ववत् । छन्दः—वृहती ।

शब्दार्थ—हे (वाजिनीवित) सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न (ऋताविर) जल, सत्य तथा नियत गित से युक्त (सरस्वित) सरस्वित देवि (गृत्समदाः) ग्रानन्द को ग्रहण करने वाले भजनानन्दी विद्वान् (देवेषु) दिव्यता की कामना वाले विद्यार्थियों में (ते) तेरे (या प्रिया मन्म) जिन प्रिय व मननीय (ब्रह्म) ज्ञानों की (जुह्विति) ग्राहुित द्वारा स्थापना करते हैं (इमा जुषस्व) इन ज्ञान गोष्ठियों का सेवन कर ग्रौर इन गुरु-शिष्यों को सार्थक बना कर प्रसन्न कर।

(६) म्रा नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् । हवं देवी जुषमाणा घृताची शग्मां नो वाचमुशती शृणोतु ।।

—ऋक् <u>५-४३-१</u>१

ऋषिः—भौमोऽत्रिः।छन्दः—त्रिष्टुष्।

शब्दार्थ—(यजता) संगति करने योग्य (घृताची) दीष्तिदान से शोभित करने-वाली (सरस्वती देवी) शिक्षा ग्रौर वाणी तथा संस्कृति की ग्रिधिष्ठात्री देवी (दिवो बृहतः पर्वताद्) दिव्य किन्तु उद्यमसाध्य ब्रह्मचर्यादि हेतु से (शग्मां वाचं जुषमाणा) शान्त वाणी का सेवन करती हुई (उशती) उत्थान करने की कामना से (नः हवंश्वणोतु) हमारी पुकार को सुने ग्रौर (नः यसंज्ञमाग्रागन्तु) हमारे श्रेष्ठ विद्याव्यवहार तथा कर्म में प्रकट हो ग्रावे।

योगमार्ग परक द्रर्थ—(यजता) संगति करने योग्य (वृहतः दिवः पर्वताद् ग्रा घृताची) उद्यम साध्य दिव्य पृष्ठ वंश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बार-बार दिव्य रूप से, गमनागमन करनेवाली कुण्डलिनी शक्ति (उशती) योगमार्ग में उत्थान की कामना से (शग्मां वाचं शृणोतु) शान्त मौन वाणी को सुने ग्रीर वह इडा पिंगला के मार्ग को छोड़कर सुषुम्णा—सरस्वती मार्ग से गति करनेवाली बनकर (हवं जुषमाणा) ग्रान्तर ग्रभीप्सा का सेवन करती हुई (यज्ञमागन्तु) हमारे ध्यान यज्ञ में प्रकट हो—ग्रावे।

निष्कर्ष — पृष्ठवंश को दिव्यपर्वत कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्व होते हैं। इस पर्वत में स्थित चक्रों में प्रकाश करती हुई कुण्डलिनी शक्ति मूलाघार से सहस्रार तक ग्रौर सहस्रार से मूलाघार तक गति करती रहती है। इसलिये इसे परस्वती कहते हैं।

सामान्यतया ये प्राण इडा पिंगला या गंगा-यमुना के मार्ग से गित करते हैं। जब वे सुपुम्णा या सरस्वती के मार्ग से गित करने लगते हैं, तब कुण्डलिनी जागरण होता है। श्रौर तब यह जागृत कुण्डलिनी हमारे यज्ञ में पधारकर ध्यानयोग को कृतार्थ करती है।

कुण्डलिनी शक्ति सरस्वती — सुषुम्णा मार्ग से संगति करने पर ही जागृत होती है। इसलिए यहाँ सरस्वती शब्द से सरस्वती मार्ग में स्थित कुण्डलिनी शक्ति का ग्रहण किया गया है।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि भौमः भूमि पर चलनेवाला मनीषी है। वह स्राकाश की उड़ानों के स्वप्न नहीं लेता रहता, स्रौर स्रसफलतास्रों या स्रभावों का ध्यान करके सदा निराशा में नहीं डूवा रहता। वह यथार्थ स्थिति को समभकर उसी में सन्तुष्ट रहकर स्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सदा प्रयत्नशील बना रहता है। इसीलिए वह स्रित्र (स्र + त्र = काम-कोध-लोभ तथा त्रिविध दुःख से रहित) है।

इस ऋषि के ग्राचरण से प्रेरणा लेकर जो भी यथार्थ स्थिति को समभक्तर ग्रपने उद्देश्य की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहेगा वह भी इस मन्त्र का द्रष्टा भौम ग्रित्र बन जाएगा। इस मन्त्र के ऋषि बनने पर ही इस मन्त्र की देवता सरस्वती देवी उस पर ग्रनुग्रह करेगी।

(१०) पाबीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात्। ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्षं गृणते शर्म यंसत्॥

— ऋ新 ६-४E-७

ऋषिः—ऋजिक्वा भरद्वाजः । छन्दः – त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ—(कन्या) कान्तियुक्त कमनीय (पावीरवी) स्वयं पवित्र तथा दूसरों को पिवत्रता प्रदान करनेवाली (चित्रायुः) जीवन में चित्र-विचित्र अन्न = भोग प्रदान करनेवाली (वीर पत्नी) वीरों का पालन करनेवाली (सरस्वती वियं धात्) सरस्वती, बुद्धि तथा कर्म को सफलता के साथ धारण करती है। (ग्नाभिः) देवपित्यों = दिव्य पालन शक्तियों तथा छन्दोभिः = मथुर कामनाग्रों के साथ (ग्रच्छिद्रं) दोपरहित (शरणं) घर — विषय या क्षेत्र में (सजोषा) साथ-साथ प्रीति करनेवाली सरस्वती देवी (गृणते) संस्कृति के साधक के लिए (दुराधर्ष) अप्रतिम (शर्म) सुखमय शान्ति (यंसत्) प्रदान करती है।

निष्कर्ष —यदि पति-पत्नी पिवत्र ग्रीर भोग सम्पन्न होने के साथ-साथ, दिव्य शक्तियों की कामना के लिए, समान क्षेत्र में समान रुचिवाले होंगे तो वे सदा सुख ग्रीर शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

विशेष—ऋजिश्वा (ऋजु+िव गतौ) हृदय में सरलता धारण करके प्रगति करनेवाला ऋजिश्वा ही, समृद्धि (वाज + भर) को धारण करनेवाले ऋषि भरद्वाज के ऋषि समान भरद्वाज बनकर सरस्वती को प्रसन्न कर सकता है। तभी उसकी प्रार्थना पूरी हो सकती है।

#### (११) इयमदाद् रभसमृणच्युतं दिवो दासं वध्र्यक्वात्र दाशुषे। या शक्वन्तमाचलादावसं पणि ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति।।

—ऋक् ६-६१-**१** 

ऋिषः—बार्हस्पत्यो भरद्वाजः। छन्दः—जगती।

शब्दार्थ — (इयं) यह परमिवदुषी मातृत्वकामास्त्री (वध्न्यश्वाय) वर्धनशील तथा गितशील कर्मेन्द्रियों वाले (दाशुषे) दानशील तथा उदार मनुष्य के लिए (रभसम्) शीध्रता से कार्य करने वाले (ऋणच्युतम्) सब प्रकार के ऋणों को समाप्त करने वाले (दिवोदासं) ग्रानन्द, दीष्ति तथा प्रगित से युक्त पुत्र (ग्रदात्) प्रदान करती है। श्रीर (या) जो मातृरूपा सरस्वती (शश्वन्त) सदा ही (ग्रवसं पणि) हिंसा स्वार्थ तृष्ति श्रीर विण्वृत्ति को (ग्राचखाद) खाकर समाप्त कर देती है। इस प्रकार हे देवि (ते दात्राणि) तेरे उपरोक्त दान (तिवषा) महान् हैं।

निष्कर्ष — (१) मातृरूपा सरस्वती का सर्वगुण सम्पन्त पुत्र-दान सबसे महत्त्वपूर्ण है । किन्तु यह सम्भव तभी है जब पति पूर्ण स्वस्थ हो ।

(२) संस्कृति रूपिणी सरस्वती राष्ट्र के रत्नभूत पुरुषों का दान करती है। किन्तु इन रत्नभूत पुरुषों की उत्पत्ति तभी सम्भव है जब इस राष्ट्र के पुरुष स्वयं स्वस्थ, सदाचारी तथा ब्रती हों।

विशेष-इस मन्त्र का ऋषि है-वाईस्पत्यः भरद्वाजः।

बार्हस्पत्यः—बृहस्पित का वंशज, ग्रर्थात् हृदय की उदारता में ग्रपित पिता (बृहस्पित) से ग्रागे बढ़ा हुवा। ग्रीर समृद्धि को घारण करके उसे परार्थ में लगाने वाला भरद्वाज। यह नाम संकेत करता है कि सरस्वती देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए इन दोनों गुणों को ग्रपने ग्रन्दर धारण करना ग्रावश्यक है।

(१२) इयं शुष्मेभिविसला इवारुजत् सानु गिरीणां तविवेभिरूमिभिः। पारावतध्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमाविवासेम धीतिभिः॥

— ऋक् ६-६१**-**२

ऋषिः — बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — जगती ।

शब्दार्थ — (इयं) यह ज्ञान की देवी सरस्वती (गिरीणां सानु) अविद्या पर्वत की की जड़ता के उन्नत प्रदेशों को (तिविषेभिः ऊर्भिभिः) बड़ी-बड़ी ज्ञान तरंगों से (अरुजत्) भंग कर देती है, जैसे (विसखा) कमल तन्तुओं को खानेवाली हथिनी (शुष्मेभिः) बल-प्रहारों से पर्वतों के शिखरों को रौंद डालती है। इसलिए (पारावतच्नीम्) पर्ववाली अविद्या की जड़ता को नष्ट करनेवाली (सरस्वतीम्) सरस्वती देवी की (अवसे) अपने रक्षण तथा वर्धन के निमित्त (सुवृक्तिभिः धीतिभिः) दोष निवारक ध्यानिक्रयाओं द्वारा अथवा कर्ममय स्तुतियों द्वारा (आविवासेम) निरन्तर परिचर्या करते हैं।

निष्कर्ष --- मनुष्य को स्तुति के ग्रनुरूप कर्म भी करने चाहियें। जिसकी कथनी

श्रौर करनी एक-सी होती हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना पर ध्यान जरूर जाता है।

जिस प्रकार हथिनी बिस को ग्रनायास ही खा लेती है, उसी प्रकार सरस्वती को ग्रविद्या की जड़ता दूर करने में जरा भी प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि कुण्डलिनी जागरण के साथ घ्यानिकयाएँ की जाएँगी तो ग्रविद्याजन्य सारी जड़ता अनायास ही समाप्त हो जाएगी ।

#### (१३) सरस्वति देविन्दो निबर्ह्य प्रजां विश्वस्य बृसयस्य मायिनः । उत क्षितिभ्योऽवनीरिवन्दो विषमेभ्यो श्रस्रवो वाजिनीवित ॥

—-ऋक् ६-६१-३

ऋषिः — वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — जगती ।

शब्दार्थ — (सरस्वित) हे सरस्वित देवि (मायिनः) माया — छलकपट का आश्रय लेकर (वृसयस्य) ज्ञान तथा नैतिकता को फेंकने — तिरोहित करनेवाले (देविनदः) दिव्य गुणों तथा कर्मों की निन्दा करनेवाले (विश्वस्य प्रजां) सबकी सन्तान तथा सृष्टि (धन-यश के विस्तार) को (निबर्ह्य) नितरां नष्ट कर दे। (बाजिनी वित) हे सब प्रकार की समृद्धियों को देने में समर्थ देवि (एभ्यः क्षितिम्यः) इन दूसरे नीति-धर्म समर्थक व्यक्तियों के लिए समृद्धि रूप में (अवनीः अविन्दः) भूमियाँ प्राप्त करा तथा (विषं अस्रवः) जल प्रवाहित कर।

निष्कर्ष — जिसके पास जो पदार्थ होता है, वह उसी का दान करता है। सरस्वती देवी अनेकविय समृद्धियों की स्वामिनी है। इसलिए यह अवनी: — रक्षा और वृद्धि की साधनभूत पृथ्वी को अपनी समृद्धि के रूप में प्रदान करती है, किन्तु मायी, वृसय, देविनन्दक के लिए यह पृथ्वी रिक्षका न होकर हिसिका रूप घारण कर लेती है। जमीन को लेकर कितनी हिंसा और हत्याएँ होती रहती हैं। इसी प्रकार यह सरस्वती (विषं) अमृतमय जीवनप्रद जल प्रदान करती है, किन्तु मनुष्य के दुष्कृतों के कारण यह अमृतमय जल सुरा के रूप में विषरूप होकर हिंसा तथा मृत्यु का निमित्त बन जाता है।

कर्मों के अनुरूप फल मिलना है। इसलिये कभी-कभी समृद्धि का दान नाश का कारण ग्रीर निर्घनता या अभाव भ्रभ्युदय का निमित्त बन जाते हैं।

### (१४) प्रणो देवो सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥

—ऋक् ६-६१-४

ऋषिः -- बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः -- गायत्री ।

शब्दार्थ — (वाजिनीवती सरस्वती देवी) सब समृद्धियों की स्वामिनी सरस्वती देवी (वाजिभिः) यथा समय ज्ञान, बल, धन या ग्रन्न प्रदान करके (नः) हमारे (धीनां) कर्मों तथा ज्ञानों की (ग्रवित्री) शोधन वर्धन तथा रक्षण करनेवाली बनकर (ग्रवतु) ग्रावश्यकतानुसार शोधन वर्धन या रक्षण करती रहे।

विशेष—ऐसी कृपा सरस्वती देवता तभी करेगी, जब हम इस मन्त्र के उदारमना (वृहस्पति पुत्र वार्हस्पत्य) तथा दूसरों का भरण-पोषण करनेवाले (भरद्वाज) ऋषि के भ्राचरण से प्रेरणा लेकर उनके सदृश वनने का प्रयत्न करते रहेंगे।

### (१५) यस्त्वा देवि सरस्वत्युपबूते धने हिते । इन्द्रं न वृत्रतूर्ये ।।

——ऋक् ६-६१-<del>५</del>

शब्दार्थ — हे देवि सरस्वति (यः) जो व्यक्ति (धने हिते) हितकर धन सम्पत्ति के निमित्त (त्वा) तुभे (उपब्रूते) उसी प्रकार बुलाता या याद करता है (इन्द्रंन) जिस प्रकार परमेश्वर को (वृत्र तूर्ये) कामादि शत्रुग्नों के हिंसन के लिए याद किया जाता है।

#### (१६) त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिम् ।।

—ऋक् ६-६१-**६** 

ऋषिः — बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — गायत्री ।

शब्दार्थ—(बाजिनि) सब प्रकार की समृद्धियों की स्वामिनि (देवि सरस्वित) है सरस्वित देवि (वाजेषु) जीवन में उपस्थित होनेवाले श्रनेक विध संग्रामों में (पूषा इव) सबके पोषक पूषा देवता के समान (नः) हमें ग्रावश्यकतानुसार (सिन) धन या बुद्धि का दान (रद) दे ग्रौर (ग्रव) हमारी रक्षा कर।

विशेष — यह कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम बाईस्पत्य के समान उदारमना तथा भरद्वाज के तुल्य समृद्धिदान द्वारा दूसरों का भरण-पोषण करने का प्रयत्न करेंगे।

(१७) उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः । वृत्रघ्नी विष्ट सुष्टुतिम् ॥

**— ऋक् ६-६१-७** 

ऋषिः—वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः—गायत्री ।

शब्दार्थ — (हिरण्यवर्तनिः) स्वभावतः हितकर तथा रमणीय मार्ग का अवलम्बन करनेवाली (सरस्वती) सरस्वती देवता (वृत्रघ्नी) दुष्टों भ्रौर पापों का नाण करते समय (घोरा) घोर रूप घारण कर लेती है। (उत) फिर भी (स्या) वह सरस्वती (नः) हमारी (सुष्टुतिम्) उत्तम तथा कर्मानुसारिणी हार्दिक स्तुति की (विष्टि) कामना करती है।

निष्कर्ष — क्योंकि वह जानती है कि हम इस मन्त्र के ऋषि को अपना मार्गदर्शक गुरु मानकर उसके तुल्य उदारमना तथा अभाव ग्रस्तों का भरणपोषण करनेवाले बनने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(१८) यस्या श्रनन्तो श्रह्णुतस्त्वेषश्चरिष्णुरर्णवः । श्रमश्चरित रोख्वत् ॥ —ऋक् ६-६१-८

ऋषि: — वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — गायत्री ।

शब्दार्थ—(यस्याः) जिस सरस्वती देवी का (ग्रमः) वल (ग्रनन्तः) ग्रनन्त (ग्रह्णुतः) सरल (त्वेषः) दीप्त (चरिष्णुः) प्रगतिशील (ग्रर्णवः) जल के तुल्य शीतल तथा शान्ति कर (रोख्वत्) समयानुकूल उपदेश करता हुग्रा (चरित) सदा विद्यमान रहता है।

(१६) सा नो विश्वा भ्रति द्विषःस्वसृरन्या ऋतावरी । भ्रतन्नहेव सूर्यः । —ऋक् ६-६१-६

ऋषिः-वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः-गायत्री ।

शब्दार्थ—(सा) वेदवाणी, संस्कृति, गृहिणी, ज्ञानाधिष्टात्री देवी या कुण्डलिनी शक्ति के रूप में निवास करनेवाली सरस्वती देवता (ऋतावरी) ऋत तथा सत्य नियमों से सम्पन्न होने के कारण (विश्वा द्विषः ग्रिति) सब द्वेष भावनाग्रों तथा शत्रुग्रों से पार करा देती है। श्रौर (श्रन्या स्वसूः) ग्रपनी वहिन सदृश ग्रन्य दिव्य भावनाश्रों को (ग्रतन्) ग्राश्रय देकर उनका उसी तरह विस्तार करती है (इव) जैसे (सूर्यः) सूर्य (ग्रहाः = ग्रहानि) दिनों को ग्रपनी दीप्ति तथा उष्णता के द्वारा विस्तृत कर देता है।

(२०) उत नः प्रिया प्रियासु सन्त स्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत् ॥
—ऋक ६-६१-१०

ऋवि:--वार्हस्पत्यो भरद्वाजः ।छन्दः -- गायत्री ।

शब्दार्थ—(सप्त स्वसा) ७ छन्द जिसके भगिनी के समान सहायक तथा प्रिय हैं ऐसी वाणी या वेदवाणी—७ निदयाँ जिसकी सहायक हैं ऐसी सरस्वती नदी,—सात प्रकार के मनुष्यों की सहायता करनेवाली संस्कृति—तथा पिता और पित के सात कुलों की भगिनी तुल्य ख्याति करने वाली सद्गृहिणी, (सुजुष्टा) सम्यक् प्रकार से सेवन करने के बाद (नः प्रियासु प्रिया) हमारे प्रियजनों में सबसे अधिक प्रिय तथा (स्तोम्या) अधिकाधिक स्तुति योग्य (अभूत् होती जाती है।

#### (२१) ब्रापप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो श्रन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पातु ।।

—ऋक् ६-६१-११

ऋषिः—वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — गायत्री ।

शब्दार्थ—(उह रजः) ग्रत्यन्त विशाल द्युलोक (ग्रन्तिरक्षं) ग्रन्तिरक्ष लोक तथा (पार्थिवानि) पृथ्वीलोक सम्बन्धी नाना प्रदेशों ग्रथवा इन तीनों का प्रतिनिधित्व करने वाले मस्तिष्क, हृदय तथा शरीर सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों को (ग्रापप्रुषी) पूरण करनेवाली (सरस्वती) सरस्वती देवी (निदः पातु) निन्दा तथा घृणा से हम सबकी रक्षा करे।

विशेष—स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के भाष्य में निन्दा का स्रर्थ—'गुणेषु दोषारोपणं दोषेषु च गुणारोपणम्' गुणों को दोष तथा दोषों को गुण बताना—किया है। यह स्रर्थ सदा ध्यान रखने योग्य है। ग्रिफिथ ने निन्दा का स्रर्थ घृणा किया है।

# (२२) त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाजे वाजे हव्या भूत् ।। — ऋक् ६-६१-१२

ऋषि:-वार्हस्पत्यो भरद्वाजः। छन्दः-गायत्री।

शब्दार्थ — (त्रिषघस्था) प्रत्येक त्रिक में सह स्थित होकर मार्गर्दाशका बननेवाली (सप्तघातुः) प्रत्येक सप्तक को घारण करनेवाली (पञ्च जाता) पुरुष ग्रादि पांचों प्राणियों को (वर्षयन्ती) बढ़ानेवाली सरस्वती (वाजे वाजे) प्रत्येक व्यवहार, संघर्ष या संग्राम में (हव्या भूत्) सहायिका रूप में बुलाने योग्य होती है।

विशेष—त्रिक--(क) शरीर + मनस् + ग्रात्मा, (ख) मन + बुद्धि + चित्त,

(ग) द्यु + अन्तरिक्ष + भूमि, (घ) भूत, वर्तमान, भविष्य ।

पञ्चक—(क) पाँच कोश, (ख) पाँच भूत, (ग) पाँच कर्मेन्द्रियाँ, (घ) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, (ङ) पाँच विषय।

सप्तक—सात छन्द =सात लोक—सात निदयाँ—सात कुल—सात पीढ़ियाँ मनुष्य —ब्रह्म चारी, गृहस्थ (ब्राह्मण +क्षत्रिय + वैश्य + शूद्र) वानप्रस्थी, संन्यासी ।

#### (२३) प्रया महिम्ना महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या श्रपसामपस्तमा । रथ इव विभ्वने बृहती कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती।।

—ऋक् ६-६१-१३

ऋषिः — बार्हस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः — जगती ।

शब्दार्थ—(या) जो देवी (ग्रपसामपस्तमा) कर्म करनेवाली शक्तियों में सबसे सशक्त कर्मकर्त्री (द्युम्नेभिः) ग्रपने प्रतिदिन के द्युत्तियुक्त व्यवहारों के द्वारा ग्रौर (महिम्ना) ग्रपनी महिमा के कारण (महिनासु) महिमामय वस्तुग्रों में (प्रचेकिते) विशेष रूप से जानी जाती है।

(विभवने) विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करने के निमित्त (चिकितुषा) ज्ञानी मनुष्य द्वारा (रथ इव) रथ के समान (बृहती) ग्रत्यन्त सहायिका तथा भार-वहन में समर्थ (सरस्वती) यह सरस्वती (उपस्तुत्या) ग्रत्यन्त स्तुतियोग्य (कृता) मानी गई है। ग्रथवा (स्तुत्या) स्तुति द्वारा (उप) समीप (कृता) की जाती है।

निष्कर्ष—वेदवाणी—यथार्थ ज्ञानी तथा विशाल हृदय मनुष्य द्वारा स्तुति किये जाने पर मस्तिष्क में उपस्थित होकर सहायक बनती है।

सरस्वती सदा शुभ्रवसना है, इसलिए सुन्दर तथा महिमामण्डित होने पर भी वासना को नहीं जगाती।

> (२४) सरस्वत्यिभ नो नेषि वस्यो मापस्फरीः पयसा मा न श्राधक् । जुषस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥

> > —ऋक् ६-६१-१४

ऋषिः—बार्हस्पत्यो भरद्वाजः। छन्दः— त्रिष्ट्प्।

शब्दार्थ—(सरस्वित) हे सरस्वित देवि (नः) हमें (ग्रिभि) चारों ग्रोर से (वस्यः नेषि) वर्तमान की ग्रपेक्षा बेहतर (बृहत्तर) बना। (मा ग्रप स्फरीः) कभी ग्रव से न्यून न कर। (पयसा) ग्रपने रस से सिचित करके (नः) हमें (मा ग्राधक्) कभी सूखने या जलने न दे। (नः) हमें सदा (सख्या) मित्र भाव से (च) ग्रौर (वेश्या) पड़ौसी भाव से (जुपस्व) ग्रीतिपूर्वक सेवन कर। (त्वत्क्षेत्राणि) तेरे नाना क्षेत्र हमारे लिए (ग्ररणानि) ग्ररमणीय या ग्रनजान (मा गन्म) कभी न होने पावे।

निष्कर्ष—सरस्वती देवी का कोई क्षेत्र हमारे लिए ग्रपरिचित न रहे। हमें सरस्वती का रस यथासमय प्राप्त होता रहे ग्रौर बढ़ता रहे। हम उसके रस से कभी विञ्चत न हों, ग्रौर हमारी कभी ग्रवनित न हो।

विशेष हमारी ऊपर उक्त प्रार्थना तभी सफल होगी, जब हम इस मन्त्र के ऋषि बृहस्पति-पुत्र के समान उदार हृदय तथा दूसरों का भरण-पोषण करनेवाले भरद्वाज के समान समृद्धिशाली बनेंगे। मन्त्र का ऋषि ग्रपने नाम द्वारा हमें तत्सदृश ग्राचरण बनाने की प्रेरणा करता है।

(२४) प्र क्षोदसा धायसा सस्त्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः। प्रबाबधाना रथ्येव याति विश्वा ग्रपो महिना सिन्धुरन्याः।।

—ऋक् ७-६५-१

ऋषि—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः — त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ—(एपा सरस्वती) यह सरस्वती देवी (वायसा क्षोदसा) घारण करने वाले जल तुल्य प्रवाह रूप ज्ञान द्वारा (ग्रायसी पूः) लोहिनिर्मित नगरी के समान रिक्षका ग्रयवा प्रगतिशील पूरण किया द्वारा (घरुण प्रसस्ते) सर्वत्र घारण पोषण का प्रसार करती रहती है ग्रौर (रथ्येव) रथ में बैठी हुई देवी के समान (सिन्धुः) प्रगति-दायिनी बनकर (ग्रन्या विश्वा ग्रयः) दूसरी ग्रर्थात् प्रगतिविरोधिनी सब कियाग्रों = गतिविधियों को (महिना) ग्रयनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण (प्रवावधाना) खूब ग्रच्छी तरह बाधित करती हुई (प्रयाति) स्वयं निर्वाध गित से चलती चली जाती है।

विशेष—(क) मित्रावरुण को ताण्डय ब्राह्मण ने प्राणापान माना है। इन दोनों

की साधना करने वाला प्राणाभ्यासी योगी मैत्रावरुणि: है।

(ख) ऐतरेय ब्राह्मण ने चक्षु और मन को मित्रावरुण माना है। इसलिए चक्षु और मन को वश में रखने वालों में श्रेष्ठ मैत्रावरुणि है।

- (ग) सबके प्रति मित्रता की भावना रखते हुए; नियमों का पालन करने वाला मित्रावरुण कहाता है। मित्रावरुण की सन्तान प्रर्थात् पिता के गुण में विशिष्टता प्राप्त करने वाला मैत्रावरुण: है।
- (घ) उत्तम प्रकार निवास करने वाला तथा दूसरों के लिए निवास की व्यवस्था करने वालों में श्रेष्ठ वसिष्ठ वनता है।

ऋषिवाची शब्द उभयमुख होते हैं। १. जब तक ऋषिवाची शब्द की भावना के अनुकूल आचरण न बनाएँ—मन्त्र का रहस्य आत्मसात् नहीं किया जा सकता; और २. जब तक मन्त्र में व्यक्त व्यवहार या उपदेश को जीवन में पूरी तरह से आत्मसात् नहीं किया जाता, तब तक मन्त्र के ऋषि का पूर्ण मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता; और इसके अभाव में ऋषि—सदृश नहीं बना जा सकता।

जैसे — न तैरने वाले के लिए ग्रज्ञात जल में प्रवेश निषिद्ध है। ग्रौर जल में प्रविष्ट हुए विना तैरना नहीं ग्रा सकता। किन्तु तैरना जानने वाले के मार्गदर्शन में जल में प्रविष्ट होकर तैरना सीखा जा सकता है। इसी प्रकार ऋषि या मार्गदर्शक गुरु के संरक्षण में रहकर मन्त्र के रहस्य को समभकर मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषि बना जा सकता है।

# (२६) एका चेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य स्त्रा समुद्रात् । रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्घृतं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥

ऋषि - मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः -- त्रिष्टुप्।

शब्दार्थ — (नदीनां सरस्वती एका) जिस प्रकार निदयों में एक सरस्वती नदी (गिरिम्य त्रा समुद्रात्) पर्वत से निकलकर समुद्र में गिरने तक (यती शृचि: अचेतत्) गिति करती हुई पिवत्र समभी जाती है; उसी प्रकार सब वाणियों में से एक वेदवाणी ही गिरितुल्य अपने उद्गम स्रोत परमात्मा से प्रकट होकर मनुष्यों के हृदय में पहुँचने तक प्रगति करती हुई, शुद्ध पिवत्र बनी रहकर मानव समाज को नई-नई चेतना प्रदान करती रहती है।

ऐसे ही सरस्वती, गौ के समान (नाहुषाय) सेवा करने वाले मनुष्य के लिए (पयः घृतं दुद्हे) दूध श्रौर घृत की तरह दुग्धवत् गुभ्र तथा घृत के समान स्निग्ध दीप्तिकर ज्ञान प्रदान करती है श्रौर (भूरेः भुवनस्य) सुवर्णमय तथा विविधतामय लोक की (रायः चेतन्ती) समृद्धि रूपी चेतनाश्रों को चेताती हुई, सब प्रकार का दोहन प्रदान करती है।

विशेष—सरस्वती (सुषुम्णा नाड़ी) में प्रवाहित कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर चैतन्य रूप दुग्ध धृत का दोहन प्राप्त कराती है।

(२७) उत स्या नः सरस्वती जुषाणा उपश्रवत् सुभगा यज्ञे स्रस्मिन् । मितजुभिनंमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सिखस्यः ।।

— ऋक ७-६५-४

ऋषिः—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः — त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ—(सुभगा) उत्तम भगों से सुशोभित (स्या सरस्वती) वह सरस्वती देवी (ग्रस्मिन् यज्ञे) जीवन यज्ञ के प्रत्येक कर्म में (जुपाणा) सेवा द्वारा प्रसन्न होकर हमसे प्रीति करती हुई (मितज्ञुभिः) घुटने टेककर (नमस्येभिः) दिव्य भावनाश्रों के कारण नमस्करणीय गुरुश्रों-उपदेशकों के द्वारा (द्याना) प्राप्त होती हुई श्रौर (युजा रायाचित्) योग श्रौर समृद्धि से युक्त होने के कारण (उत्तरा) उत्कृष्ट रूप वाली, (सिखभ्यः) सखा — समान ख्याति वनने का प्रयत्न करने वाले उपासकों के (उप) समीप पहुँचकर (श्रवत्) उनकी प्रार्थना को सुने।

विशेष—वेदवाणी का प्रीतिपूर्वक सेवन ६ भग प्रदान करने वाला है। योग के साथ मिलकर वेदज्ञान उत्तर (उत्कृष्टत्तर) रूप धारण कर लेता है। वेदवाणी का समर्पण युक्त स्तवन समस्त दिव्यताएँ प्रदान करता है। ग्रौर योग से संयुक्त होने पर ग्रात्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार कराता है।

(२८) इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वति जुषस्व। तव शर्मन् प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न वृक्षम्॥

—ऋक् ७-**६**५-४

ऋषिः—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः—त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ—(सरस्वति) हे सरस्वति देवि ! हम (नमोभिः) विनम्र वचनों द्वारा (इमा जुह्वानाः) दिव्यताग्रों को ग्रहण करते हुए ग्रौर कुटिलताग्रों को त्यागते हुए (युष्मद्व प्रति) ग्रापके प्रति (स्तोमं दधानाः) स्तुति के ग्रनुकूल ग्राचरण धारण करते हुए ग्रतः इन स्तुतियों (जुषस्व) को स्वीकार कर ग्रौर प्रसन्न हो। (तव प्रियतमे गर्मन्) ग्रापके ग्रत्यन्त प्रिय तथा शान्ति कर संरक्षण में (वृक्षं न ग्ररणं) धूप से व्याकुल होकर वृक्ष की छाया में पहुँचने के समान (उप) तेरे समीप पहुँचकर (स्थेयाम) तेरी शरण में स्थित हो सके।

(२६) श्रयमुते सरस्वित विसिष्ठो द्वारा वृतस्य सुभगे व्यावः। वर्ध शुभ्रे स्तुवते रासि वाजान्, यूयंपात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ऋषिः—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः—त्रिष्टप् ।

शब्दार्थ — (सरस्वति) हे सरस्वति देवि ! (ग्रयम्) यह सबके प्रति मित्रता की भावना रखने वाला तथा नियमों का पालक (विसिष्टः) ग्रपनी भावनाग्रों तथा इन्द्रियों को वण में करने वाला ग्रापका उपासक (ते) तुभे प्राप्त करने के साधन रूप (ऋतस्य द्वारौ) नियम पालन रूप द्वारों को (व्यावः) खोल देता है — प्राप्त कर लेता है। हे (शुभ्रे) शुभ-दायिन देवि ! (वर्ध) तू सदा ग्रपनी कीर्ति द्वारा बढ़ती रह ग्रौर (स्तुवते) स्तुति के अनुकूल ग्राचरण वाले उपासक को (वाजान्) सब प्रकार की भगरूपी समृद्धियों को (रासि) सदा से देती ग्राई है, ग्रौर भविष्य में भी देती रहेगी, इसलिए ग्रव भी देती रह। (यूगं) वेदों में विणत सब देवताग्रों ग्रर्थात् दिव्यगुण तथा कर्म के ग्रविष्ठातृदेवो ! (सदा) सर्वदा (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणकारिणी कियाग्रों द्वारा (पात) रक्षा करते रहो।

निष्कर्ष—मैत्रावरुणिः तथा वसिष्ठ वने विना ऋत के द्वारों के समीप नहीं पहुँचा जा सकता। मैत्रावरुणि ग्रौर वसिष्ठ वनना ही सच्चा स्तोता ग्रथित् स्तुति के ग्रनुकूल ग्राचरण वाला वनना है। सच्चे स्तोता को सरस्वती तथा ग्रन्य सब देव सब प्रकार की समृद्धियाँ प्रदान करते हैं।

#### (३०) बृहदु गायिषे वचोऽसुर्या नदीनाम् । सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदसी ॥

—ऋक् ७-**६६-**१

ऋषिः—प्रगाथः । छन्दः — वृहती ।

शब्दार्थ—(विसिष्ठ) हे जितेन्द्रिय, प्राण साधक (नदीनामसुर्या) वाणियों में प्राण संचार करने के लिए (वृहद् वचः गायिषे) उदार वचनों का व्यवहार कर—ग्रादर्ण प्रसारक वचनों का गान कर। ग्रौर (रोदसी) द्युलोक ग्रौर पृथ्वी लोक में व्याप्त (सरस्वतीं) सरस्वती को (सुवृक्तिभिः स्तोमैः) दोष रहित वचनों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा (महय) महत्त्वपूर्ण तथा गौरवयुक्त बना।

विशेष — दोष रहित वचन या स्तोत्र वे हैं — जिनके प्रयोक्ता की कथनी करनी में अन्तर नहीं होता । अपने ग्राचरण को सुधारने के बाद ही दूसरों को उपदेश देता है। वाणी को गरिमापूर्ण बनाने का ग्रर्थ भी यही है कि जो कहा जाए, उसे किया जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए।

वाणियों में प्राण संचार करने का उपाय भी यही है कि पहले उपदेश को ग्रपने आचरण में लाग्नो ग्रौर तदनन्तर किसी दूसरे को उसका उपदेश करो ।

# (३१) उभे यत्ते महिना शुभ्रे श्रन्थसी श्रिध क्षियन्ति पूरवः । सा नो बोध्यवित्री महत्सला चोदराधो मघोनाम् ॥

—ऋक् ७-**६**६-२

ऋषि:--प्रगाथ:। छन्द:--सतोवृहती।

शब्दार्थ हे सरस्वित देवि (ते) तेरे (उभे) दोनों (ग्रन्धसी) ग्रन्त (गुभ्रे) कृत्याण देने वाले हैं (महिना यत्) जिनकी महिमा के कारण (पूरवः) मनुष्य (ग्रधि क्षियन्ति) इस लोक में अपनी स्थिति कायम रख पाते हैं। (सा) वह (मरुत्सखा) प्राणों के समान मित्र भाव से रहती हुई (अवित्री) रिक्षका तथा विधिका (बोध) होवे और (मधोनां) ऐक्वर्यशालियों के योग्य (राधः) घन को (चोद) हमारी ओर प्रेरित करे।

विशेष — सरस्वती के दो प्रकार के अन्न होते हैं। शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न तथा मासिक पुष्टि के लिए ध्यान। इसलिए वही शिक्षा तथा विद्या सफल मानी जाती है, जिसके सहाय से जीविका अर्जन किया जा सके, और मन को शान्ति प्राप्त हो सके।

ध्यान की सिद्धि के लिए प्राण की साघना ग्रावश्यक है। इसलिए सरस्वती को मरुत्सखा कहा है। मरुत की सहायता से ही मेघ वरसते हैं, ग्रौर वर्षा से ग्रन्न उत्पन्न होता है।

सरस्वती का राधः = धन शुभ्र= शुभ+र (रादाने) कल्याण देनेवाला है। उभे अन्धसी = ग्रन्न + ध्यान। राधः = धन + ध्यान।

#### (३२) भद्रमिद् भद्रा कृणवत् सरस्वत्यकवारी चेतित वाजिनीवती । गृणाना जमदग्नि वत् स्तुवाना च वसिष्ठवत् ॥

—ऋक् ७-**६**६-३

ऋषिः—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । छुन्दः—प्रस्तार पङ्क्तिः ।

शब्दार्थ — (जमदिग्नवत्) यज्ञशील, अथवा प्रबुद्ध जाठराग्नि वाले अथवा आँखें खोलकर चलने वाले व्यक्ति के समान (गृणाना) स्तुति की जाती हुई और (विसिष्ठवत्) प्राणसाधक जितेन्द्रिय अथवा सबको वसाने की इच्छा वाले अथवा प्राणवान् व्यक्ति के समान (स्तुवाना) प्रशंसा की जाती हुई (अकवारी) सदा शुभ आचरण को स्वीकार करने वाली (वाजिनी वती) सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न (भद्रा) कल्याणकारिणी (सरस्वती) विदुषी स्त्री, समयानुकूल वाणी, संस्कृति, अकाल के समय नदी तथा रुग्णावस्था में गौ (चेतित) प्रकट (प्राप्त) होती है और (भद्रमित्) केवल मात्र कल्याण (कृणवत्) करती है।

विशेष—यदि हम अपना आचरण जमदग्नि और विसष्ठ के समान बनाएँगे तो सरस्वती अवश्यमेव कल्याण करेगी।

#### (३३) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। सरस्वतीं सुकृतो श्रह्मयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्।।

—ऋक् १०-१७-७

ऋषिः —देवश्रवाः यामायनः । छन्दः — त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ — (ग्रध्वरे तायमाने) हिंसा रहित यज्ञीय कर्मों के विस्तार के समय (सुकृतः) ग्रच्छी प्रकार उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति (सरस्वतीं ग्रह्मयन्त) विदुषी स्त्री को ग्रपनी सहायता के लिए बुलाया करते थे, ग्रौर घह (सरस्वती) (दाशुषे) भरण-पोषण करने वाले व्यक्ति को (वार्यं) वरणीय तथा ग्रावश्यक पदार्थ सन्तान-भोजन-वस्त्र इत्यादि (दात्) दिया करती थी। उसी प्रकार ग्राज भी (देवयन्तः) दिव्य भावनाग्रों तथा कर्मों की कामना वाले व्यक्ति (सरस्वतीं) विदुषी स्त्री को (हवन्ते) बुलाते हैं।

निष्कर्ष—स्त्री की सहायता के बिना न पहिले युग में हिंसारहित गृहस्थ यज्ञ पूरा होता था, श्रौर न वर्तमान युग में पूरा हो सकता है ।

विशेष—श्रपने से विद्वान् की बात को ध्यान से सुनना चाहिए—देवश्रवा बनना चाहिए। और श्रपने जीवन को यम नियमों से युक्त श्रयन = गतिवाला बनाकर यामायन बनना चाहिए। तभी संस्कृति वाणी या पत्नी रूपी सरस्वती हमें वरणीय पदार्थ प्रदान करती है।

# (३४) सरस्वित या सरथं ययाय स्वधाभिर्देवी पितृभिर्मदन्ती। श्रासद्यास्मिन्बीहिष मादयस्वानमीवा इष श्राधेह्यस्मे॥

—ऋक् १०-१७-८

ऋषि:—देवश्रवाः यामायनः । छःदः—त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ —हे (सरस्वित) देवि ! (या) जो तू (पितृभिः) हमारे पूर्वजों के साथ (मदन्ती) प्रसन्त रहती हुई (स्वधाभिः) ग्रंपनी घारण करने वाली शक्तियों के साथ साथ (सर्थ) गृहस्थ रूपी रथ पर सवार होकर जैसे पहले (ययाथ) साथ-साथ यात्रा करती थी। उसी प्रकार हे देवि (ग्रिस्मन् वहिषि ग्रासद्य) इस वर्तमान यज्ञ में भी सम्मिलित होकर (मादयस्व) मेरे साथ सव तरह से सन्तुष्ट होकर रह ग्रौर (ग्रस्मे) हम घर में रहने वाले सदस्यों के लिए (ग्रनमीवा इपः) रोग न उत्पन्न करने वाले ग्रन्न तथा पान का प्रवन्य कर, ग्रौर दोष रहित इच्छाग्रों को (ग्रांघेहिं) धारण कर।

### (३४) सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । सहस्रार्घमिलो श्रत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥

—ऋक् १०-१७-६

ऋषिः — देवश्रवाः यामायनः । छन्दः — त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ — (पितरः) हमारे पूर्वज या वृद्धजन (यां सरस्वतीं) जिस सरस्वती को (दक्षिणा) दक्षिणा के साथ अथवा कमों को कुशलता पूर्वक करने के सामर्थ्य वाले वनकर (यज्ञमिभ नक्षमाणाः) यज्ञ की ओर प्रवृत्त होते हुए (हवन्ते) बुलाते हैं — याद करते हैं। हे सरस्वित देवि वह तू (यज्ञमानेषु) हम यज्ञमानों में (सहस्रार्थम्) बहुमूल्य अथवा कुशल क्षेम द्वारा प्राप्त आनन्द से युक्त (इलः भागं) अन्न के भाग को और (रायः पोषं) धन की पुष्टि को (धेहि) धारण कर।

निष्कर्ष — हमें श्रन्न उतनी ही मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे हँसते हुए स्वस्थ रह सकें। श्रन्न के श्रित मात्रा में सेवन से रोग तथा रुदन प्रारम्भ हो जाता है।

हमें उतना ही धन प्रदान कर जिससे हम पुष्ट बने रह सकें। अधिक धन मिलनें से ऐश तथा आलस्य की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, और अभिमान घर लेता है। परिणामतः रोग, निष्कियता और भीरुता आ जाती है।

विशेष— इस मन्त्र का ऋषि देवश्रवाः उपदेश करता है कि ग्रपने से वड़े विद्वानों का संग करो, उनसे सुने हुए पर ग्रमल करो। यामायन कहता है कि जीवन संयम मय बनाग्रो, ग्रौर यम नियमों में रहते हुए जीवन बिताग्रो तो सरस्वती तुम्हारी प्रार्थना को सार्थक करेगी।

## यजुर्वेद में सरस्वती

यजुर्वेद में सरस्वती देवता के मन्त्र बहुत कम हैं। ब्रह्मिप श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा सम्पादित दैवत संहिता के अनुसार यजुर्वेद में केवल दो मन्त्र पूर्ण रूप से सरस्वती देवता के हैं। कुछ मन्त्रों में सहचारी देवता के रूप में सरस्वती की चर्चा है।

(३६) सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा ।

-- यजुः २-२० का ग्रंश

ऋषिः-परिमेष्ठी प्रजापतिः।

शब्दार्थ—(यशोभिगन्य) यश और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली अथवा कीर्ति की भिगनी (विहन) सदृश (अरस्वत्य) सरस्वती देवी—(संस्कृति, मातृत्वकामा विदुषी स्त्री, वेदवाणी, वाणी, गौ या नदी में से प्रकरणानुसार) के लिए (स्वाहा) स्वाहा हो अर्थात् तदनुमोदित उपदेश की स्वीकार करके उस पर आचरण करने के लिए, संकल्प-पूर्वक बोलकर आहुति देते हैं।

निष्कर्ष—सरस्वती कीर्ति की बहिन है। इन दोनों में बहिनों के सदृश प्रेम तथा साहचर्य है। सरस्वती को ग्रपनाने वाले को कीर्ति सहज ही मिल जाती है।

इस मन्त्र का ऋषि प्रजापित है। प्रजापित के दो रूप हैं—मनुष्य तथा देव।
मनुष्य सरस्वती के किसी भी रूप की साधना करके प्रजापित (उत्पादक) वन सकता है।
यदि वह सरस्वती की कृपा से दिब्यता उत्पन्न कर ले तो वह परम अवस्था को प्राप्त
(देव) प्रजापित = परमेष्ठी प्रजापित वन जाता है।

सरस्वती की साधना के फलस्वरूप विना चाहे यश ग्रौर ऐश्वर्य मिलता है।

(३७) सरस्वत्या वाचा देवतया प्रसूतः प्रसपामि । यजुः १०-३० का ग्रंश ऋषिः — गुनःशेप ।

शब्दार्थ—(देवतया) दिव्य गुण तथा कर्म से युक्त (वाचा) वाणी द्वारा और (सरस्वत्या) वेदवाणी अथवा संस्कृति की देवता द्वारा (प्रसूतः) प्रेरित होकर (प्रसर्पामि) जीवनपर्यन्त, कर्तव्य कर्मों को सम्पन्न करने के लिए प्रवृत्त रहता हूँ।

निष्कर्ष— स्वयं सुख, ग्रन्न या धन प्राप्त करना चाहते हो, ग्रथवा दूसरों को देना चाहते हो तो वेदवाणी द्वारा प्राप्त उपदेशों को ग्राचरण में लाग्नो ।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि शुनःशेप संकेत करता है कि यदि तुम इस दुनिया में सुख चाहते हो तो दूसरों के लिए सुख स्वरूप बनकर उन्हें सुख पहुँचाने के प्रयत्न में लगे रहो।

> (३८) श्रविनं मेषो निस वीर्याय प्राणस्य पन्था श्रमृतो ग्रहाभ्याम् । सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बहिर्बदरैर्जजान ॥

> > -यज् १६-६०

ऋषः--शंखः । छन्दः--भुरिक् पङ्क्तिः ।

शब्दार्थ (सरस्वती) सुषुम्ना में गति करने वाली कुण्डलिनी शक्ति (नस्यानि) नासिका में रहने वाले प्राणों को (बदरैं: उपवाकैं:) स्थिर तथा नियत तिर्यक् (तिरछी) गतियों द्वारा (विहि:) हृदयान्तरिक्ष में पहुँचाने के बाद उसे (व्यानं) सारे शरीर में व्याप्त

होकर चलने वाला व्यान (जजान) वना देती है। इसलिए हे प्राणिनयामिके सरस्विति देवि! (वीर्याय) वीर्यशाली वनाने के लिए (मा) मुफे (ग्रविः न) वायु के समान (निस्त) नासिका में (इषः) प्राप्त होती रहः क्योंकि (प्राणस्य पन्थाः) प्राणायाम का पथ (ग्रहाभ्याम्) ग्रन्तः—वहिः ग्रथवाकुम्भक रेचक रूप दो प्रकार के ग्रहणों द्वारा (ग्रमृतः) ग्रमृत रूप है ग्रथित् स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन ग्रौर सुख तथा शान्ति देने वाला है।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि शंख (शं + ख) इन्द्रियों की शान्ति चाहने वाला है। उस शान्ति को प्राप्त करने के लिए श्राकाग्र में विचरने वाली वायु का सहारा लेता है—प्राणायाम साधना करता है। श्रीर संकेत करता है कि यदि इन्द्रियों को शान्त रखना चाहते हो तो प्राणायाम करते रहो।

निष्कर्ष— १. प्राण की साधना के बिना इन्द्रियाँ शान्त नहीं रह सकतीं। प्राणायाम साधना में प्राणों को ग्रन्दर लेने ग्रीर बाहर ले जाने द्वारा (कुँभक, रेचक रूप) दो प्रकार से ग्रहण करने होते हैं। इने दो ग्रहणों के द्वारा ही वे स्वास्थ्य, सुख ग्रीर शान्ति प्रदान करते हैं।

- २. प्राण की गति तिर्यक् मानी गई है। ऊर्घ्वः सुप्तेषु जागार, ननु तिर्यङ् निपद्यते। ग्रथर्व ११-४-६५।
- ३. जब तक प्राण को व्यान का रूप न प्राप्त हो जाए तब तक सर्वांगीण उन्निति नहीं हो सकती।
- ४. ग्रवि की तरह प्राप्त हो, इसमें ग्रवि से उपमा दी है। ग्रवि के भेड़, सूर्य, स्त्री ग्रादि ग्रन्य ग्रर्थ भी हैं। इसलिए इसके ये ग्रर्थ होंगे। मुफे सहगामिनी स्त्री की तरह ग्रावश्यकता के समय सदा सुलभ रह। सूर्य के समान प्रतिदिन मुफे नवजीवन दे। ग्रीर फिर भेड़ की तरह—एक के पीछे एक विना सोचे चल देती है वैसे ही मेरे इस क्षण के प्राण के बाद का प्रत्येक प्राण इसी पथ पर चलता चला जाए।

# (३६) सरस्वत्ये स्वाहा, सरस्वत्ये पावकाये स्वाहा, सरस्वत्ये बृहत्ये स्वाहा । —यजुः २२-२०का ग्रंग ।

ऋवि:—प्रजापतिः।

शब्दार्थ — (सरस्वत्यै) वाणी रूप धारिणी, मातृ रूप धारिणी, संस्कृति रूप धारिणी, गौ रूप धारिणी तथा नदीरूप धारिणी सरस्वती देवी के लिए (स्वाहा) उत्तम वाणी का प्रयोग करते हैं ग्रौर ग्रावश्वकता पड़ने पर इनके लिए ग्रपने स्वार्थ का त्याग करते हैं।

(पावकार्य) सरस्वती के सब रूप पवित्रता करने वाले हैं, इसलिए पवित्रता रूपिणी सरस्वती का हम (स्वाहा) अच्छी प्रकार आह्वान करते हैं। वह हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आए और हमें पवित्रता प्रदान करे।

(बृहत्यै सरस्वत्यै) बृहत्ता—वडप्पन प्रदान करने वाली सरस्वती को हम (स्वाहा) संकल्प पूर्वक बुलाते हैं; वह हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ग्रपनी बृहत्ता प्रदान करे। निष्कर्ष — सर्स्वती के सब रूप पिवत्रता और वृहत्ता प्रदान करने वाले हैं। सरस्वती का जो सच्चे हृदय से आह्वान करेगा, और उसे प्रसन्न करने के लिए स्वार्थ त्याग करने को उद्यत रहेगा; सरस्वती देवी उसके अभिवाञ्छित अर्थ को अवश्य प्रदान करेगी।

पावमानी वरदा वेदमाता भी सरस्वती है। उसने हमें श्रायुः, प्राण, प्रजा, पशु कीर्ति, द्रविण तथा ब्रह्म वर्चस प्राप्त कराने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए यदि हम श्रपनी पात्रता बनाए रखेंगे तो ये वस्तुएँ श्रावश्यकतानुसार प्राप्त होती रहेगी। श्रथवं०१६-७१

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि प्रजापित है। प्रजापित—सन्तान की उत्पित करके उनका पालन-पोषण करता है, श्रौर इसीलिए उनका स्वामी बना रहता है। इसी प्रकार जो उत्पादन करेगा श्रौर उत्पन्न भूत वर्ग का पालन-पोषण करेगा वह प्रजापित बनेगा। उसे सरस्वती देवी सदा पवित्रता श्रौर वृहत्ता प्रदान करती रहेगी।

(४०) फल्गूर्लोहितोणीं पलक्षी ताः सारस्वत्यः । —यजुः २४-४ का श्रंश ऋषिः—प्रजापतिः ।

शब्दार्थ — (फल्गूः) फलों को प्राप्त करने वाले (लोहितोणीं) लाल वालों वाले (पलक्षी) चंचल ग्रांंखों वाले — (ताः) मादा पशु-पक्षी (सारस्वत्यः) सरस्वती से सम्बन्ध रखते हैं।

विशेष—इस मन्त्र से संकेत मिलता है कि—(फल्गूः) फल को प्राप्त कराने वाली ग्रथांत् सफलता प्राप्त की सब कियाएँ वाणियाँ तथा वृत्तियाँ ग्रौर (लोहितोणीं) लाल वर्ण वाली ग्रथांत् रजोगुणिमिश्रित कियाएँ वाणियाँ तथा वृत्तियाँ तथा (पलक्षी) प्रगति तथा रक्षा प्रदान करने वाली कियाएँ वाणियां तथा वृत्तियाँ (सारस्वत्यः) सरस्वती से सम्बन्ध रखती हैं।

#### (४१) पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्॥

--- यजुः ३४-११

ऋषिः---प्रजापतिः । छन्दः--निचृदनुष्टुप् ।

शब्दार्थ — (पंचनद्यः) पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले पाँच प्रकार के ज्ञान सतत प्रवाह रूप में चलते रहने से नदी के समान हैं, ग्रौर (सस्रोतसः) एक हो माध्यम मन के द्वारा (सरस्वतीं) स्पाइनलकार्ड — मेरुदण्ड स्थित सुबुम्ना नाड़ी में (ग्रिपियन्ति) प्रच्छन रूप से प्राप्त होते हैं। तदनन्तर (सा सरस्वती सरित्) सतत प्रवाहमयी ज्ञान-वाहिनी नदी रूपिणी वह सुबुम्ना सरस्वती (देशे) मस्तिष्क प्रदेश में पहुँचकर (पंचधाः) पुनः पाँच प्रकार से (अभवत्) रूप धारण करके ग्रनुभव होती है।

## अथर्ववेद में सरस्वती देवता के मन्त्र

(४२) सरस्वतीमनुर्मात भगं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहृतिषु ॥ — ग्रथर्व ५-७-४

(४३) यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । अद्धातमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥ — ग्रथर्व ५-७-५

ऋषि:-अथर्वा । देवता-सरस्वती । छन्दः-ग्रनुष्टप ।

शब्दार्थ—(देवानाम्) सन्तों, विद्वानों और वैज्ञानिकों की (देवहूतिषु) विद्वत् गोष्ठियों में (जुष्टां) सभ्यों द्वारा सेवनीय और प्रीतिपूर्ण (मधुमतीम्) मधुरतायुक्त (वाचं) वाणी का (अवादिषम्) प्रयोग करता हूँ। इस प्रकार हम सभी सभ्य (भगं यन्तः) ऐश्वर्य युक्त भाग घेय को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए (अनुमितम्) परमेश्वर या गुरु की मित के अनुकूल मित बनाने वाली (सरस्वतीं) वेदमाता को (हवामहे) पुकारते हैं—प्रयोग करते हैं तथा तदनुकूल ग्राचरण करते हैं।

उपरोक्त साधना के द्वारा स्थिर तथा शान्त चित्त होकर (ग्रहं) मैं—याचक (मनोयुजा) पूर्ण मनोयोग युक्त (सरस्वत्या) ग्रपनी संस्कृति या वेदवाणी द्वारा ग्रनुमोदित (वाचा) वाणी से (यं याचामि) जिस देव से जो कुछ माँगता हूँ; (बभ्रुणा) भरण-पोषण में समर्थ (सोमेन) वीर्यप्रद सोम द्वारा (दत्ता) प्रतिपादित (श्रद्धा) मेरी श्रद्धा—सत्य में प्रीति तथा दृढ़ धारणा (तम्) उस देव को प्राप्त होकर, उससे मुभे अभिवाञ्छित दिव्य गुण-कर्म-पदार्थ (विन्दतु) प्राप्त करावे।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि ग्रथर्वा संगय रहित स्थिर गतिवाला है, ग्रौर वह संकेत करता है कि यदि किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना हो तो उसे संगय रहित पूर्ण श्रद्धा के साथ प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए।

निष्कषं—हम किसी भी समाज या गोष्ठी में सम्मिलित हों, मधुर तथा प्रीति पूर्ण वाणी का प्रयोग करना चाहिए।

यदि हमारा व्यवहार सभ्यतापूर्ण तथा हमारी आक्रांक्षा श्रद्धा से समन्वित होगी तो अवश्य सफल होगी।

> (४४) श्रपानाय व्यानाय प्राणाय भूरि धायसे । सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हिवा वयम् ॥ — अथर्व ६-४१-२

ऋषि:- ब्रह्मा । छन्दः-ग्रनुष्टुप् ।

शब्दार्थ (अपानाय) रोगों, दोषों, दुरितों को बाहर निकालने वाले (प्राणाय) जीवन, स्वास्थ्य तथा सुवितों को अन्दर लाने वाले (व्यानाय) सारे शरीर में व्याप्त हो कर जीवनी शक्ति को कायम रखने वाले, इस प्रकार (भूरि घायसे) नाना प्रकार से जीवन घारण करने वाले तथा (उख्व्यचे) बहुत प्रकार की शक्तियों का विकास करने वाले प्राण के लिए (वयम्) हम सब (सरस्वत्या) ज्ञान की अधिठात्री देवी द्वारा अनुमोदित (हिविषा) भोग सामग्री द्वारा (विधेम) परिचर्या करते हैं।

निष्कर्ष — ज्ञान पूर्वक भोग करने से प्राण की परिचर्या होती है, हानि नहीं होती। प्राण, ग्रपान ग्रौर व्यान को संयत करके मनुष्य ज्ञानी, योगी तथा मनीषी बन सकता है।

भोग भोग्य है, त्याज्य नहीं। किन्तु उन्हें सीमा में सरस्वती की अनुमित से ही भोगना चाहिए। तभी वे भग (ऐश्वर्य) प्रदान करते हैं। जीवन यज्ञ को सुखपूर्वक विताने के लिए ब्रह्मा का पथ प्रदर्शन आवश्यक है। १०० यज्ञों को सुचार रूप से चलाने वाला ब्रह्मा अपनात्मा है। उसका सब से सौम्य, स्नेहमय तथा घी-प्रेरक रूप सरस्वती का है। सरस्वती मातृ रूपा है। इसलिए वह न कभी अकल्याण चाहती और न करती है। शरीर रूपी यज्ञ के ब्रह्मा (मन) पर सरस्वती देवी की कृपा हो तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है और आवश्यक भोगों को प्राप्त कराती है।

- (४५) सं वो मनाँसि सं व्रता समाक्तीर्नमामिस । प्रमी ये विव्रता स्थन तान्वः संनमयामिस ॥ —अथर्व ६-६४-१

ऋषिः — ग्रथर्वाङ्गिराः । छन्दः — ग्रनुष्टुप् । विराट् जगती । शब्दार्थ — प्रजापित ग्रर्थात् राष्ट्र में राजा, घर में गृहपित ग्रौरे मानव देह में ग्रात्मा है । ग्रौर राष्ट्र की प्रजा, घर के सदस्य तथा शरीर की इन्द्रियाँ प्रजाएँ हैं।

(वः) ग्राप प्रजाओं के (मनांसि) मनों या उनकी वृत्तियों को (व्रता) कर्मों तथा (ग्राक्तीः) संकल्पों को (सं नमामिस) ग्रपने ग्रनुकूल बनाते हैं ग्रौर (वः) ग्राप में से (ये ग्रमी) जो ये (विव्रता) विरुद्ध कर्मों वाले (स्थन) हैं (तान्) उनको (संनमयामिस) ग्रच्छे कर्मों की ग्रोर भुकाते हैं।

मेरा अपने अनुकूल बनाने का प्रकार जोर जबर्दस्ती का नहीं है। अपितु (ग्रहं) मैं (मनसा) अपने शान्त तथा हित कामना वाले मन से (मनांसि) आप के मनों को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ — अपने अनुकूल बनाता हूँ। इसलिए आप लोग (चित्तेभिः) अपने चेतनापूर्ण मनो द्वारा अर्थात् सोच-विचार कर, किसी भय या लोभ से नहीं (मम चित्तमनु) मेरी चेतना के अनुकूल बनकर (एत) मेरी और आओं — मेरी आजाओं तथा इच्छाओं का अनुसरण करो।

(वः हृदयानि) ग्राप के हृदयों को (मम वशेषु कृणोिम) ग्रपनी इच्छा के श्रनुसार ग्रपने वश में करता हूँ, ताकि (मम यातमनु) मेरे चलन के अनुकूल (वर्त्मानः) ग्राचरण करते हुए (एत) जीवन भर चलते रहो।

निष्कर्ष —सव क्षेत्रों में मुिखया का कर्त्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ जनों के मनों व चितों को प्रेम से, रक्षा से, सुविघाएँ प्रदान करके अपने अनुकूल बनाए।

यदि कभी विरोध हो भी जाए तो प्रेम पूर्वक उनकी स्रावश्यकता हो तथा इच्छा स्रों को जानकर तदनुकूल व्यवहार द्वारा उनके हृदयों को स्रपने वश में करने का प्रयत्न करे। अपने आतंक द्वारा उन्हें दवाकर सच्चे अर्थों में अपना अनुगामी या राष्ट्र का हितैषी नहीं बनाया जा सकता।

इसी प्रकार अधीनस्थ जनों का कर्त्तव्य है कि विरोघ हो जाने पर वे प्रजापित की इच्छाओं का आदर करते हुए, सोच विचार कर उसके अनुकूल वनने का प्रयत्न करें, जिससे राष्ट्र, गृह या शरीर में विरोध न दिखाई दे।

विशेष—मन, संकल्प, ब्रत, चित, हृदय इत्यादि सरस्वती की कृपा और सहायता से ही एकमत होकर समान मार्ग पर चलते हैं।

#### (४७) यस्ते पृथुः स्तनियत्नुर्य ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम् । मा नो वधीर्विद्युता देवसस्यं मोत वधी रिश्मिभः सूर्यस्य ।।

-- ग्रथर्व ७-११-१

ऋषिः—शौनकः । देवता— सरस्वती । छन्दः—त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ — हे सरस्वित देवि ! (ते) तेरा (यः) जो (पृथुः) विस्तृत (स्तनियत्नुः) स्तन या मेघ के समान पोषण तथा शान्ति देने वाला (ऋष्वः) दर्शनीय तथा महान् (दैवः केतुः) दिव्य ज्ञान (इदं विश्वम्) इस सारे विश्व को (ग्राभूषित) ग्राभूषण की तरह स्पृहणीय तथा ग्राकर्षक बनाता है। हमारे लिए हितकर उस (देवसस्यम्) देवताश्रों के भोजन रूप ज्ञान को (विद्युता) विद्युत् के समान चपल चमक से (मा वधीः) समाप्त मत कर ग्रौर (सूर्यस्य रिश्मिभः) ज्ञान सूर्य की प्रखर किरणों की चकाचींव से (मा वधीः) मत समाप्त कर।

निष्कर्ष—सरस्वती की साधना द्वारा सुपुम्ना में प्रवाहित कुण्डिलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त ज्ञान ही देवताश्रों का भोजन है। देवकामी जन इसी भोजन पर जीवित रहते हैं, श्रीर यह भोजन उन्हें श्राकर्षक, शान्त श्रीर श्रनुकरणीय बनाता है।

चकाचौंध उत्पन्न करने वाला राजस (वैज्ञानिक) ज्ञान तथा सूर्य की रिष्मयों के समान शुभ्र सात्विक (दार्शनिक) ज्ञान भी देवकोटि में पहुँचने वाले मनुष्य के लिए बन्धन कारक है। इसलिए इन दोनों से रक्षा की प्रार्थना की गई है।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि शौनक ग्रपने नाम द्वारा निर्देश करता है कि यदि मनुष्य ज्ञान वृद्धि या किसी भी प्रकार की समृद्धि प्राप्त करके सुखी वनना चाहता है तो उसे सरस्वती की साधना करके शुभ्र बने रहना चाहिये। किसी प्रकार की ग्रासक्ति में नहीं पड़ना चाहिए।

#### (४८) यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरतो जनाँ श्रनु । यदात्मिन तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदापृणद् घृतेन ॥

- अथर्व ७-५७-१

ऋषिः —वामदेवः । देवता-—सरस्वती । छन्दः—जगती ।

शब्दार्थ —(यद्) यदि (य्राशसा वदतः) किसी इच्छा को व्यक्त करते हुए ग्रौर उसे पूरा करने के लिए (जनाँ ग्रनु चरतः) मनुष्यों के पीछे-पीछे चलकर (याचमानस्य) याचना करते हुए (मे) मेरा मन (विचुक्षुभे) क्षुब्ध हुग्रा है (यद्) ग्रथवा (मे तन्वः ग्रात्मिन) स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर के ग्रन्तरात्मा में (विरिष्टं) हिंसा रोग या न्यूनता ग्रा गई है

तो (सरस्वती) मातृ रूपा संस्कृति या सरस्वती देवी (तद्) उस न्यूनता को (घृतेन) घृत सदृश स्निग्धता या दीप्ति से (ग्रापृणत्) पूरित कर दे।

निष्कर्ष इच्छा उत्पन्न होने पर, उसे पूरा करने के प्रयत्न में अथवा उसके पूरा न होने से मन क्षुब्ध होता है। इसलिए मन को शान्त रखने के लिए इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए।

शरीर की हिंसा होने पर घाव में या क्षीणता होने पर घृत उपचार का काम देता है। ग्रौर मन के विक्षोभ में ज्ञान की दीप्ति से शान्ति मिलती है।

विशेष—इच्छा को त्यागने से पूर्व सुन्दर तथा दिव्य विचारों को अपनाना चाहिए। दिव्य विचारों को अपनाने का अर्थ है, स्वार्थ, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, कोघ आदि दुर्भावनाओं की पूरी तरह से मुक्ति। इस कम को अपनाए बिना सहसा इच्छाओं को त्यागना संभव नहीं है।

(४६) सप्त क्षरन्ति शिशवे महत्वते पित्रे पुत्रासो ग्रप्यवीवृतन्तृतानि । उभे इदस्योभे श्रस्य राजत उभे यतेते उभे श्रस्य पुष्यतः ॥ —श्रथर्व ७-५७-२

ऋषिः — वामदेवः । देवता — सरस्वती । छन्दः — जगती ।

शब्दार्थ (मरुत्वते) प्राण साधना में लगे हुए (शिशवे) शिश तुल्य सरल चित्त वाले (पित्रे) ग्रपने मन ग्रौर शरीर की रक्षा में लगे साधक के लिए (पुत्रासः सप्त) सपण शील सातों ऋषि (५ ज्ञानेन्द्रियाँ + मन + बुद्धि) (ऋतानि-क्षरन्ति) ग्रपने ज्ञान रूपी जल को क्षरित करते रहते हैं। (ग्रिपि) यदि साधक इन ऋतों को (ग्रवीवृतन्) ग्रपने जीवन में प्रवृत्त कर ले तो (ग्रस्य) इस साधक के (उभे) दोनों शरीर ग्रौर मन (यतेते) साधना का प्रयत्न करते रहते हैं (उभे ग्रस्य पुष्यतः) दोनों पुष्ट ग्रौर सक्षम हो जाते हैं ग्रौर (उभे ग्रस्य राजतः) दोनों ही दीप्त होकर विराजते हैं।

निष्कर्ष — साधक का चित्त शिशु की तरह सरल तथा दुरितों से ग्रनजान होना चाहिए। उसे ग्रपने शरीर ग्रीर इन्द्रियों की पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए। ये इन्द्रियाँ हेय नहीं, ऋषि तुल्य हैं ग्रीर शरीर की रक्षा सदा प्रमाद रहित होकर करती है। इन्द्रियाँ-शरीर, शरीर-मन, मन-ग्रात्मा के युगल इस मन्त्र में उभे शब्द से ग्रहण किए जा सकते हैं।

विशेष—मनुष्य को पशुकोटि में न जाकर देवकोटि में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। देव बनने के बाद उसे वामदेव ग्रौर महादेव बनना चाहिए। महादेव ही पूर्ण योगी ग्रथवा प्राण साधना के ग्रादर्श हैं।

- (५०) सरस्त्रति त्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु। जुषस्य हत्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः।। — अथर्व ७-६८-१
- (५१) इदं ते हव्यं घृतवत्सरस्वति—इदं वितृणां हविरास्यं यत् । इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ ——ग्रथर्व ७-६-२

ऋषि:—शन्तातिः। देवता-सरस्वती। छन्दः—श्रनुष्टुप्-त्रिष्टुप्—गायत्री। ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर विद्या प्राप्तं करने के वाद, जब मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेता है। तब शान्ति की इच्छा से इस सूक्त का पाठ करता है। इसलिए यह भी माना जा सकता है कि गृहस्थी श्रपनी पत्नी की सरस्वती के रूप में इस सूक्त द्वारा स्तुति करता है, श्रौर उससे गृहस्थ को मधुरता, शान्ति तथा सुख प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

शब्दार्थ — (देवि सरस्वति) हृदय में रस को प्रवाहित करने वाली हे देवि (ते दिव्येषु व्रतेषु) तेरे साथ किए हुए दिव्य व्रतों को पूरा करते हुए श्रौर (दिव्येषु धामसु) दिव्य पवित्र धामों में विहार करते हुए (श्राहुतं हव्यं) तेरे निमित्तं लाये हुए भोग्य पदार्थों को (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन कर, सुखपूर्वक रह ग्रौर (देवि) हे देवि, यथा समय (नः) हमारे कुल के लिए (प्रजां ररास्व) सन्तान प्राप्त करा।

(सरस्वति) हे देवि (ते) तेरे लिए (इदं घृतवत् हव्यम्) ये स्निग्ध मधुर भोज्य पदार्थं तथा (पितृणाम्) पितृ परम्परा से प्राप्त (ग्रास्यं हिवः) स्वाद के लिए मुख में डालने योग्य भोज्य वस्तुएँ उपस्थित हैं। इस प्रकार हमारे घर में (ते) तेरे लिए (इमानि शंत-मिन उदिता) सब प्रकार से शान्त परिस्थितियाँ प्राप्त हैं। इसलिए (तेभिः) उन भोज्य पदार्थों और परिस्थितियों के कारण तू ऐसा व्यवहार चला कि (वयं) हम घर के सभी सदस्य (मधुमन्तः स्याम) परस्पर मधुर व्यवहार करने वाले वने रहें।

(सरस्वित) हे सरस हृदये ! तू (नः) हमारे कुल के लिए (शिवा) कल्याण-कारिणी (शंतमा) शान्ति स्थापिका तथा (सुमृडीका) ग्रच्छी प्रकार सुख कारिणी (भव) हो। हम कभी (ते संदृशः) तेरी दृष्टि से (मा युयोम) ग्रोभल न हो जावें। तू हममें से किसी की उपेक्षा मत करना। सबका ध्यान रख।

निष्कर्ष —पत्नी की इच्छा के विना ग्रौर पत्नी को सन्तुष्ट किए विना उत्तम सन्तान नहीं प्राप्त हो सकती।

यद्यपि भोजन की ग्रपनी कुल परम्परा होती है, फिर भी नववधू के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। उसे सन्तुष्ट रखे बिना घर में शान्ति ग्रौर मधुरता प्रवाहित नहीं हो सकती।

यदि पत्नी चाहे तो घर को कल्याण, शान्ति और सुख का धाम बना सकती है। ग्रीर तब कोई भी सदस्य उसकी दृष्टि से वियुक्त नहीं होना चाहता है।

(५३) प्रतितिष्ठ विराडिस विष्णुरिवेह सरस्वति । सिनोवालि प्रजायतां भगस्य सुमतावसत् ॥ — ग्रथर्व १४-२-१५ ऋषिः — सूर्या सावित्री । देवता-सरस्वती । छन्दः — भुरिक् त्रिष्टुप् ।

श्चाद्वार्थ — (सरस्वित) हे सरस हृदये, मातृकामे, देवि (विराट् ग्रसि) तू ग्रपने प्रेम ग्रौर मातृत्व के कारण विशिष्ट दीष्ति से सम्पन्न है। इसलिए (विष्णुरिव) सर्वत्र व्याप्त होने वाले सूर्य के समान (प्रतितिष्ठ) सबके हृदयों में प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान हो। हे (सिनीवालि) ग्रन्न प्रदायिनि ग्रीर ग्रतएव सबको प्रेम द्वारा बाँघने वाली देवि! तू ऐसी कृपा कर कि हमारे कुल में सदा (भगस्य प्रजायताम्) सौभाग्य की उत्पत्ति होती रहे। इस कुल का प्रत्येक सदस्य सदा (भगस्य) ऐश्वर्य प्रदाता देव की (सुमतौ ग्रसत्) ग्रन्छी सम्मति (कृपा) का पात्र बना रहे—

निष्कर्ष — १. जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना।

२. प्रेमपूर्वक अन्तदान का बन्धन बड़ा दृढ़ होता है। इस बन्धन से दृष्टिकोण संकुचित न होकर विस्तृत होता है। दृष्टिकोण के विस्तार के साथ-साथ प्रतिष्ठा और घनिष्ठता भी बढ़ती जाती है।

३. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पष्णां भग इतीरणा ॥

विशेष—इस मन्त्र की ऋषिका सावित्री—उत्पादन कर्ती है। वह सन्तान उत्पादन करती है। यह सन्तान उत्पादन करती है। ग्रीर घर के लिए उपयोगो पदार्थों के उत्पादन में व्यस्त रहती हुई ऐइवर्य को बढ़ाती रहती है। परिणामतः ग्रपने कुल में ग्रीर समाज में प्रेरणा का स्रोत (सूर्या) वन जाती है।

सावित्री की तरह सती स्त्री सदा सूर्या के समान विश्व में चमकेगी श्रौर सबको

प्रकाश देगी।

# सरस्वान् देव

(५४) स वावृधे नयौ योषणासु वृषा शिशुर्वृषभो यज्ञियासु । स वाजिनं मधवद्भ्यो दधाति विसातये तन्वं मामृजीत ॥

—ऋक् ७-९५-३

ऋषिः—मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता-सरस्वान् । छन्दः—त्रिष्टुप् । शब्दार्थं—(वृषा) सेचन समर्थं (शिशुः) अपनी शारीरिक तथा मानसिक किमयों को पूरा कर लेने वाला (वृषभः) प्रसन्तता और सुख की वर्षा करने वाला और इसलिए (नर्यः) मानविहत्वेषी, नर श्रेष्ठ (सः) (सरस्वान्) पिता बनने की कामना वाला पित (यिज्ञयासु) संगित की कामना वाली (योपणासु) स्त्रियों के मध्य में (वावृषे) प्रसन्तता के कारण बढ़ता हुआ सा अनुभव करता है । और (सातये) अपने कुल के लाभ के लिए (तन्वं मामृजीत) अपने शरीर को पिवत्र रखता है और पत्नी के शरीर का शोधन करता है । तथा (मधवद्भ्यः) अपने कुल के ऐश्वर्य युक्त सदस्यों की प्रसन्तता के लिए (तन्वम्) अपने शरीर को (दधाति) पत्नी में गर्भ रूप से धारण करता है । और उत्पत्ति के बाद (तन्वं) सुकुमार सन्तान को (वाजिनं) वेगवान् तथा बलवान् (विदधाति) बनाने का प्रयत्न करता है ।

विशेष—(क) इस मन्त्र का ऋषि संकेत करता है यदि पत्नी को प्रसन्त रखना है और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनी है तो— पति को—

- १. कुल के प्रत्येक सदस्य के साथ मित्र भाव रखना होगा (मित्र)।
- २. ग्रच्छे-बुरे; लाभ-हानि; ग्रीर उचित-ग्रनुचित में विवेक करने वाला (वरुण) बनना होगा।
- ३. ग्रपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर वसिष्ठ वनना होगा।
- (ख) वेद में प्रायः सर्वत्र देवों का मुख्य रूप से वर्णन है। ग्रौर उनकी सहायिका शक्ति के रूप में पत्नी की चर्चा है। जैसे इन्द्र-इन्द्राणी, रुद्र-रुद्राणी, ग्राग्न-ग्रग्नायी, किन्तु ग्रपवाद रूप में केवल सरस्वती देवी का मुख्य रूप से वर्णन है, ग्रौर उसकी सहायक शक्ति के रूप में सरस्वान् की चर्चा है।
  - इसलिए यदि सरस्वती मातृत्वकामा (श्रम्बितमा) पत्नी है तो सरस्वान् पितृत्वकाम पित होना चाहिए।
  - २. सरस्वती यदि संस्कृति ग्रौर ललित कलाग्रों की देवी है तो सरस्वान् का ग्रर्थ होगा, इनका विकास करने वाला राष्ट्र।
  - 3. इसलिए पुराणों में विष्णु ग्रीर शिव की शक्ति को केवल पत्नी रूप में किल्पत किया है। किन्तु ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती को पहिले उसकी पुत्री ग्रीर बाद में पत्नी रूप में किल्पत किया है। क्योंकि संस्कृति या लिलत कलाएँ राष्ट्र की प्रसृति-पुत्री तुल्य होती है। ग्रीर वाद में परिपुष्ट होने पर राष्ट्र की शक्ति, परिचायिका तथा गौरव प्रदान करने वाली पत्नी तुल्य वन जाती है।

निष्कर्ष — १. जब तक मनुष्य वीर्य सेचन में समर्थपूर्ण युवा न हो जाए तब तक उसे विवाह नहीं करना चाहिए । यदि इससे पूर्व सन्तानोत्पादन करेगा तो सन्तान वाजी न होकर रोगी और क्षीण बनी रहेगी।

- २. यदि मनुष्य स्वयं पिवत्र न होगा, तो पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकेगा। पत्नी प्रसन्न नहीं होगी तो सन्तान सुन्दर तथा बलिष्ठ व गुणी नहीं होगी।
  - (४५) जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ।।

-- ऋक् ७-६६-४

(५६) ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिनींऽविता भव ॥

—ऋक् ७-६६-५

(५७) पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्व दर्शतः। भक्षीमहि प्रजामिषम्।।

—ऋक् ७-६६-६

ऋषिः—मैत्रावरुणिः वसिष्ठः । देवता-सरस्वान् । छन्दः—गायत्री ।

शब्दार्थ — (सुदानवः) प्रभूत धन प्राप्त करके दान की कामना करने वाले (पुत्री-यन्तः) काम उत्पन्न होने पर पुत्र की कामना वाले और (जनीयन्तः) लोकैपणा होने पर जनता की सेवा करने वाले इस प्रकार (ग्रग्रवः) किसी भी दिशा में ग्रग्रुग्रा बनने वाले हम (नु) अवश्य ही (सरस्वन्तं) सरसता या कलाग्रों के स्वामी सरस्वान् देव को (हवामहे) पुकारते हैं।

हे (सरस्वः) संस्कृति के प्रवाहक देव (ते) तेरी (ये) जो (मयुमन्तः) मघुरतापूर्ण (घृतञ्चुतः) ज्ञान ग्रौर दीप्ति को प्रवाहित करने वाली (ऊर्मयः) तरंगित लहरियाँ है (तेभिः) उनके प्रयोग द्वारा (नः) हमारे (ग्रविता) रक्षक तथा वर्षक (भव) होइए।

(सरस्वतः) सरस (रसीले) देव के (पीपिवांसं) प्रवृद्ध (स्तनं) स्तन को (यः विश्वदर्शतः) जो सब दृष्टियों से दर्शनीय है, (भक्षीमहि) हम उपभोग करते हैं और (प्रजां) सन्तान तथा उत्पादन और (इषं) अन्न तथा कामनाओं को प्राप्त करते हैं— पूर्ण करते हैं।

निष्कर्ष—१. मनुष्य में ३ प्रकार की—वित्त की—सन्तान की—तथा यश की इच्छाएँ (एषणाएँ) होती हैं। इनको पूर्ण करते हुए प्रभु को सदा याद रखना चाहिए। ये इच्छाएँ उसी की कृपा से पूर्ण होती हैं। इन इच्छाग्रों को पूरा करने में बड़ी मघुरता, स्निग्धता ग्रौर दीष्ति का ग्रनुभव होता है। ये इच्छाएँ ही मनुष्य को महत्त्वाकांक्षी बना कर उसे सांसारिक दृष्टि से बढ़ाती हैं। इन इच्छाग्रों के ग्रच्छे-बुरे फल ग्रनुभव कर ग्रौर ग्रन्त में इनका त्याग करके निष्काम होकर ही मनुष्य सरस्वान प्रभु के समीप पहुँचता है।

२. सरस्वती मातृत्वकामा पत्नी है तो सरस्वान् पितृत्वकाम पति है। मातृत्व कामना से प्रेरित होकर स्त्रियाँ वीर्य वर्षक बलवान् पित का श्राह्वान करती है। जब पित-पत्नी दोनों में काम की मधुर श्रौर स्निग्ध तरंगें-लहरें उठने लगती हैं, तब दोनों में वृद्धि प्रारम्भ होती है श्रौर उस समय दोनों एक दूसरे का स्तन पान द्वारा उपभोग करते हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है, सन्तान की प्राप्ति होती है।

'स्तनं भक्षीमहि'का प्रयोग हिन्दी में 'मैं' के स्थान में 'हम' के प्रयोग की त्रह प्रयुक्त हुग्रा है---ऐसा सम**फ** सकते हैं।

(५८) यस्य वर्तं पशवो यन्ति सर्वे यस्य वर्त उपितब्दन्त ग्रापः। यस्य वर्ते पुब्दपितिनिविष्टः तं सरस्वन्तमवसे हवामहे॥

--- अथर्व ७-४०-१

ऋषिः-प्रस्कण्वः । चेवता-सरस्वान् । छन्दः-- त्रिष्टुप् ।

शब्दार्थ—(यस्य) जिस सरस्वान् (कामदेव) के (व्रतं) ग्रादेश या व्रत को (सर्वे पशवः) विश्व के सब पशुधर्मा प्राणधारी (उपयन्ति) स्वभावतः पालते हैं। ग्रौर (यस्य व्रते) जिसके व्रत में (ग्रापः) प्राणधारिणी प्रजाएँ (उपतिष्ठन्ते) सदा संगत रहती हैं—स्वयमेव स्वभावतः पालन करती हैं। (यस्य व्रते) जिसके व्रत में (पुष्ट पतिः) पुष्ट से पुष्ट पुष्प (निविष्टः) ग्रच्छी तरह प्रविष्ट है। (तं सरस्वन्तं) उस भावृक रसीले कामदेव को हम (ग्रवसे) ग्रपने कुल की रक्षा तथा वृद्धि के लिए (हवामहे) बुलाते हैं—याद करते हैं।

निष्कर्ष कामदेव के व्रत का पालन ग्रीर प्रजनन प्रत्येक प्राणधारी का स्वाभा-

विक धर्म है। इसके विना कुल की रक्षा श्रौर वृद्धि सम्भव नहीं।

मनुष्य चाहे जितना पुष्ट हो उसे क्षीण होना ही है, श्रौर श्रन्त में मृत्यु श्रनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि अपने कुल की रक्षा के लिए काम-धर्म का पालन करे। सन्तान द्वारा अपने को अनन्त काल तक अमृत बनाए रहें। (प्रजाभिरमृतत्वमध्याम्) ऋक् ५-४-१०।

विशेष—इस मन्त्र का ऋषि प्रस्कण्व — प्र (प्रकृष्ट) — कण्व (मेघावी) नि० ३। १५ संकेत करता है कि सामान्य जन के लिए काम के व्रत का पालन ही — बुद्धिमत्ता है। इसका दमन लाभ के स्थान में कई प्रकार की हानियाँ उत्पन्न करता है।

### (५६) श्रा प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वांसं सरस्वन्तं पुष्टपति रियण्ठाम्। रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम्।।

ऋषि—प्रस्कण्वः। देवता-सरस्वान्। छन्दः—त्रिष्टुप्। — ग्रथर्व ७-४०-२ शब्दार्थं—(दाशुषे) किसी प्रकार का दान करनेवाले को (दाश्वांसम्) ग्रात्मदान देने वाले (पुष्टपितम्) स्वयं पुष्ट बनकर ग्रपने ग्राश्रितों की रक्षा करने वाले (रिषष्ठाम्) सम्पत्ति में स्थित होते हुए (प्रत्यञ्चम्) प्रत्येक कामना को पूर्ण करने के लिए सदा प्राप्त रहने वाले (रियोणाम् सदनम्) सब प्रकार की समृद्धियों के निधान (श्रवस्युम्) ग्रन्न ग्रौर धन का जुगाड़ करने वाले (सरस्वन्तम्) रस प्रवाहित करने वाले (पुप्टपितम्) हृष्टपुष्ट पित को (रायस्पोपं वसानाः) धन ग्रौर पोषण को प्राप्त करने वाली हम पित्नयाँ, नारियाँ (ग्राहुवेम) सम्पूर्ण हृदय से बुलाती हैं।

निष्कर्ष—इस मन्त्र के परमेश्वरपरक ग्रर्थ भी बिलकुल स्वाभाविक ग्रौर स्पष्ट हैं। विशेष—इस मन्त्र का ऋषि प्रस्कण्व—बुद्धिमान् है। बुद्धिमान बने बिना सरस्वान् — रस (प्रेम) को प्रवाहित करना संभव नहीं है।

## श्रर्थ पोषक प्रमाण (भूमिका-भाग)

वेद १ है: — यस्मात्कोशादुदम रामवेदं तस्मिन्नन्तरं वदध्म एनम् । ग्र० १६-७२-१ योवेदेने ददाशमर्तो ग्रग्नये । यो नमसा स्वध्वरः ऋक् ट-१६-५ न तमहां देवकृत कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत् ॥ ऋक् ट-१६-६

वेद ३ हैं : - ऋक् - यत्रार्थ व शेन पाद व्यवस्था। साम-गीविषु सामाख्या।
यजु : - शेषे यजुः। मीमांसा दर्शन २-१-३४, ३६, ३६
ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणं प्रपद्ये। यजुः ३६-१

वेद ४ हैं: -तस्माधसात्सर्व हुतः ऋचः सामानि जित्तरे।

छन्दांसि जज़िरे तस्माध जुस्त एनाद जायत ॥ ऋक् १०-६०-६

ऋषि-१. ऋषिर्दशनात्-स्तोमान्ददर्श-इति ग्रौपमन्यव:।

(क) मन्त्रों का दर्शन करने वाले - ऋषि हैं।

(ख) मन्त्रार्थद्रष्टा विद्वान् परमेश्वरो वा, वेदपारगाः परमयोगिनो महाविद्वांसः ऋषियो भवन्ति (स्वामी दया०)। परमयोगी वेद के महाविद्वान् ऋषि होते हैं।

(ग) साक्षात्कृतधर्माणो धार्मिका ग्राप्ताः यैः सर्वा विद्या यथा विद्विता, येऽवरेभ्योह्यसाक्षात्कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्मन्त्रार्थाश्च वेदप्रचाराय वेदार्थ विज्ञानाय च संप्रादुः प्रकाशितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाताः। नि० १३-१२

धार्मिक ग्राप्त विद्वान् वनकर स्वयं वेद के रहस्य को जानकर, वेद न जानने वाले दूसरे मनुष्यों को जो वेद मन्त्र तथा मन्त्रार्थ का ज्ञान देते हैं वे ऋषि वन जाते हैं।

- २. ऋष् गतौ । प्राप्त किए हुए ज्ञान को क्रिया में परिणत करके क्रियात्मक रूप प्रदान करनें वाला ऋषि है । इसलिए ऋषि वह है जो—
- (क) स्वयं वेदमन्त्रों तथा उनके अर्थ और रहस्य का साक्षात्कार करके, प्राप्त ज्ञान को अपने आचरण का अंग बना लेता है।
- (स) श्रपने शिष्यों तथा साधारण जन को, ज्ञान का उपदेश मुख की श्रपेक्षा ग्रपने जींवन ग्रौर श्राचरण से श्रधिक देता है।
- (ग) इस प्रकार वेद मन्त्रोक्त ज्ञान को ग्रपने ग्राचरण द्वारा क्रिया में परिणत करके दूसरों का मार्ग-दर्शन कराने वाला गुरु भी ऋषि होता है।
- ३. ऋषिवाची शब्द मन्त्रोक्त देवता वनने ग्रथवा मन्त्र में प्रार्थित पदार्थ को प्राप्त करने के उपाय का संकेत करता है।

देवता — देव एवं देवता स्वार्थे तल् । दिव्यता को धारण करने वाला कोई भी पदार्थ चाहे वह जड़ हो या चेतन देव कहाता है। ऐसे जिन देवों के सम्बन्ध में किसी

मनुष्य—मनुष्य को पांच भागों में विभक्त किया गया है। इन्द्र: पञ्च क्षितीनाम्। ऋक् १-७-६ विष्वे देवा ग्रदिति: पञ्चजना ग्रदिति:। ऋक् १-५-६-१० ग्रञ्जन्ति सु प्रयसं पञ्च जनाः। ऋक् ६-११-४ प्रकार की स्तुति अर्थात् गुण दोषकीर्तन किया गया है, वे सब देव वेद में देवता कहलाते हैं। इसी बात की पुष्टि अर्थर्व वेद 'देवा देवता सम्बभूवुः। ग्र० १६-१-४ द्वारा करता है।

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुति प्रयुक्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति । नि० ७-१

मन्त्रः—वेदोपदेशः, विचारः, विचारवान् (गुरुः) स्वामी दयानन्द, मन्त्राः— मननात् । नि ७-१२

जिसका मनन किया जाए, जो मनन की प्रेरणा देकर लाभ पहुँचाए।

छन्द—१ः छद् संवरणे । छन्दांसि छादनात् ।—नि० ३।१२ । ग्रापत्ति, कष्ट ग्रौर पीड़ा को छादन द्वारा वैसे ही रोकते हैं, जैसे छाता धूप ग्रौर वर्षा को रोकता है । छन्दांसि—ऋग्यज्ः सामाथर्वाणः । स्वा० द० यज्ः ६-२१

छदि अपवारणे—रोग, दोष, दु:ख का निवारण करते हैं।

३. चिंद ग्राह्मादे छन्दति ग्रर्चतिकर्मा। नि० ३।१४

चन्दन्ति ग्रानन्दन्ति येन तत् । स्वामी दयानन्द

पशको वै देवानां छन्दांसि तद्यथा पशको युक्ता मनुष्येम्यो वहन्ति एवं छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । शत० १।८।२-८

४. छन्दांसि बैग्माः, छन्दोमिहि स्वर्गं लोकं गच्छन्ति । शत० ६-५-४-७ ग्नाः वाङ्नाम । नि० १-११

सप्त वै छन्दांसि । शत० ६।४।२। मुख्य छन्द सात हैं।

- (१) गायत्री—१. गायतेस्तुतिकर्मणः—तया हि गीयन्ते स्तुयन्ते देवताः।
- २. त्रिगमना वा विपरीता—ित्र —गा =गा (य) त्री स्रात्मा मन, शरीर तीनों की प्रगति।
- ३. गायतो वा मुखाद (ब्रह्मणः) उदपतत् । ज्योतिर्वा गायत्री छन्दसाम्। इसीलिए गायत्री जप की इतनी माहिमा है।
  - ४. त्रिपदा गायत्री—गायत्रस्य समिधस्तिस्र ग्राहुः। —ऋक्० १।१६४।२५
- (२) त्रिष्टुप्—१. स्तुभु-स्तम्भे त्रिवृत् वज्रः तस्य स्तोभनी—ग्रवरोधिका। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों क्रमशः शरीर, मन ग्रात्मा को विकृत करते हैं। इसी वज्र का यह ग्रवरोध करती है।
  - २. स्तुञ््-स्तुतौ । स्तुर्तिह गुण दोषानुकीर्तनम् । स्वामी दयानन्द यायक्ष वृद्ध का श्रादर, वयस्य का सहयोग ग्रौर वत्स की सहायता ही स्तुति है ।
  - ३. स्तुच्-प्रसादे संतुष्ट, प्रसन्न या तेजस्वी होना । संतोष, प्रसन्नता, तेजस्विता ऋमशः लोभ, ऋोध, काम को शान्त करते हैं।
  - (३) जगती १. गम्गतौ । गततमं छन्दः ग्रत्यन्त प्रगति का संकेत करता है।
  - २. जलोमिप्रकारो हि तस्याः प्रस्तारः । लय बद्ध गति का संकेत करता है।
- ३. ग्लैहर्षक्षये। जल्गल्यमानः (क्षीण हर्व इव) ग्रसृजत् प्रजापितः—ग्लानि दूर करने के उपाय रूप में गित शीलता का निर्देश करता है।

तिस्रो देवी:—१. इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।—ऋक् १।१३।६ २. ग्रादित्यैनी भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती रूद्रैनं ग्रावीत्। इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीरमृतेषु घत्त।।—यजु० २६।=

(४) स्ननुष्टुप् — सनु + ष्टुप् । सनु के सर्थ सनुसार, सनुकूल तथा सनुपात में लियेजा सकते हैं । ष्टुप् के वे ही सर्थ हैं जो त्रिष्टुप् में किये गए हैं ।

(४) पङ्क्तिः —पञ्चिभः पादैः पङ्क्तिरुच्यते । पचि (पञ्च्) व्यक्ति करणे, विस्तारवचने च । पंचकों को शुभ्र व विस्तृत करने का संकेत करता है ।

सात छन्दों को गिनते हुए ऋग्वेद में विराट् ग्रौर यजुर्वेद में पङ्क्ति का नामोल्लेख होने से दोनों एक ही प्रतीत होते हैं।

विराट्—विराजनात्–राजृ दीप्तौ । विराधनात्–राघ् वृद्धौ, राघ् संसिद्धौ । विप्रापणात्—ऋाष्लृगतौ ।

(६) उष्णिक्—उत्स्नाता भवति, ष्णा शौचे। स्निह्यतेर्वास्यात्कान्तिकर्मणः। स्निह प्रीतौ। शुचि बनने ग्रौर प्रीति करने का संकेत करता है।

(७) बृहती —परिवर्हणात् बृह वृद्धौ, बृहू उद्यमने । उद्यम द्वारा ही बृहत् बना जा सकता है—यह इस छन्द का संकेत या उपदेश है । यदेभिरात्मानमाच्छादयन्देवामृत्योविभ्यन्तस्तत् छन्दसां छन्दस्त्वम् ।

#### छन्दों का ग्रन्य पदार्थों से सम्बन्ध

| छन्द        | देवता       | दिशा    | ऋतु     | लोक         | द्रविणम् | ग्रक्षर |
|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|---------|
| गायत्री     | ग्रग्नि     | प्राची  | वसन्त   | पृथ्वी      | ब्रह्म   | 58      |
| त्रिष्टुप्  | इन्द्र      | दक्षिणा | ग्रीष्म | ग्रन्तरिक्ष | क्षत्र   | 88      |
| जगती        | विश्वेदेवा  | प्रतीची | वर्षा   |             | विट्     | ४८      |
| ग्रनुष्टुप् | सोम         | उदीची   | शरद्    | द्युलोक     | फल       | 32      |
| विराट् या   | मित्रावरुणौ | ध्रुवा  | हेमन्त  |             | वर्च     | 80      |
| पङ्क्तिः    |             | ऊंची    | शिशिर   |             |          |         |
| उष्णिक्     | सविता       |         |         |             |          | २८      |
| बृहती 🌷     | बृहस्पति    |         | 0       |             |          | ३६      |

अग्नेर्गायत्री अभवत् सयुग्वा, उष्णिहया सविता संबभूव । अनुष्टुभा सोम उनथैर्महस्वान्, बृहस्पतेर्बृहती वाचमावत् ॥

—ऋक् १०।१३०।४

विराट् मित्रावरुणयोरभिश्रीः, इन्द्रस्यत्रिष्टुप् इह भागोस्रह्नः। विश्वान्देवान् जगती स्राविवेश, तेन चाल्क्लुकुपे ऋषयो मनुष्याः॥

—ऋक् १०।१३०।५

प्राचीमारोह, गायत्री त्वावतु-वसन्त ऋतु:-ब्रह्मद्रविणम्।--यजु० १०।१० से १४ ग्रिग्निश्च पृथिवी च सन्नते ।--यजु० २६।१

गायत्री-त्रिष्टुप्-जगती-ग्रनुष्टुप्-पङ्क्तया सह।
बृहती-उष्णिहा-ककुप् सूचीभिः शम्यन्तु त्वा।। —यजु०२३।३३

### परिशिष्ट २

3

# सरस्वती देवता के मन्त्रों में आए विशिष्ट शब्दों के अर्थी के आधार तथा प्रमाण

मन्त्र संख्या—१. पावका—स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् । त्रायुः प्राणं प्रजां पशुंकीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्म दत्वा व्रजस ब्रह्मलोकम् । अ०१९-७१-१ ग्रंहसामपनेत्री । स्कन्द स्वामी पावका सरस्वती —पावमानी वेदमाता,

सरस्वती—सरन्ति प्राप्नुवन्ति सर्वाः विद्या येन तत्सरः । तस्मात्प्रशंसायां मतुप् स्त्रियां चटाप् । स्वामी दयानन्द । विदुषी कन्या, प्रशस्त विज्ञान युक्ता प्रजा, विदुषी स्त्री, सर्वविद्या प्रापिका वाक्, वेदवाणी, शुद्धा वाणी, प्रशस्त वेगवती नदी, विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी, सत्या वाक्. प्रशंसिता गृहिणी, गतिमती नीतिः, जिह्वा, गौः इत्यादयः; महर्षि दयानन्द । सरस्वती वाङ्नाम । नि० १-११ सरस्वत्यः नदीनाम । नि० १-१३

वाजः—ग्रन्नम् नि० २-७। वज् गतौ से वाजः—गति तथावेग। गते स्त्रयोऽर्थाः प्राप्तिः, गतिःज्ञानंच।

बाजः - ज्ञान, बल, वेग, ग्रन्न, प्राप्ति, गतिः। ग्रतः

वाजः — सव प्रकार की समृद्धि – श्री अरिवन्द।

यज्ञ: — यज्ञो वै कर्म। शत १-१-२-१ यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। विजय प्रापक कर्म = यज्ञ — प्रस्यातं जयितकर्मा यजिरिति नैरक्ताः ३-६। यज्ञो वै महिमा, शत ६-२-३-१ यज — देवपूजा संगतिकरण दानेषु। दिव्यजनों की पूजा, दिव्य गुणों के साथ संगति, दिव्य कर्मों के लिए दान के सब कर्म यज्ञ हैं। यज्ञम् — धमार्थ काम मोक्ष व्यवहारम्। स्वामी दयानन्द

वष्टु — कामसिद्धि प्रकाशिका भवतु । ऋक् १-१६४-५० धी: — कर्मनामसु निघ० २-१ । प्रज्ञानामसु निघ० ३-६ ।

२. **सूनृतानाम्** सुतरामूनयति—ग्रनृतं यत्कर्म तत् सून्, तदृतं यथार्थ सत्यं येषा ते तेषाम् । स्वामी दयानन्द । श्रिय सत्य रूपा वाचः सूनृता उच्यन्ते ।

सूनृता — ग्रन्ननामसु निघ० २-६। धननाम-माधवपक्षेण।

३. <mark>श्रर्णः</mark>—उदकनामसु निघ० १-१२ । ऋगतौ, ऋच्छति निम्नं प्रदेशम् । जल या प्रवाह ।

केतुः —प्रज्ञानामासु निघ० ३-६। कित्ज्ञाने, केतुः ज्ञानम् । पताका (संकेतक द्रव्य)।

४. रत्नम् —जातौ-जातौ यदुत्कृष्टं तद्धि रत्नं प्रचक्षते । चाणक्य । घातवै— धेट् पाने । स्तनः— स्तन शब्दे; मेघ, मेघगर्जन के समान गम्भीर शब्द अथवा ध्वनिमात्र; स्तनः—शुद्धो व्यवहारः, दुग्धाघारमञ्ज च । स्वामी दयानन्द । श्चश्यः-शीङ् स्वप्ने । शान्ति देने वाला, सुलाने वाला ।

प्रविड्ढि—अव—तृप्ति रक्षण गति वृद्धिषु ।

मरुत्वती—महत् हिरण्यनाम नि० १४ ग्रोजो वैवीर्यं महतः जै० ३-३०६ ग्रापो वैमहतः। ऐ० ६-३०, ग्रापो विप्राणाः तद्वती।

६. तमे—तमु कांक्षायाम्, ताम्यति इति सा तमा । उत्सुकता के साथ चाहने वाली तमा, सम्बोधन में तमे ।

श्रम्ब—ग्रबि (ग्रम्ब्) शब्दे, श्रम्बति—ग्रम्ब = ज्ञान। ग्रबि (ग्रम्ब्) गतौ, ग्रम्बते—ग्रम्ब = प्रगति।

श्रम्बतमे — श्रम्बा — श्रम्बी = माता। श्रतः ज्ञान की, प्रगति की या मातृत्व की कामना करने वाली देवी का सम्बोधन।

नदी — नद् अव्यक्ते शब्दे। नदी के प्रवाह के समान संस्कृति के प्रवाह द्वारा प्राप्त होने वाला (अनजाने में प्राप्त) अव्यक्त ज्ञान है जिसमें — वह नदी।

नदीतमें — निद्य समृद्धौ। यानिन्दित होना या करना, वृद्धि प्राप्त करना या कराना। यातः ग्रव्यक्त रूप में ग्रानन्द ज्ञान ग्रीर वृद्धि को प्राप्त कराने वाली संस्कृति की देवी, ग्रयवा भागवत ज्ञान को प्राप्त करानेवाली वेदवाणी — नदीतमा, का सम्बोधन नदीतम।

देवितमे — दिवु-कोड़ा, विजगीपा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न-कान्तिगतिषु ।इन कियास्रों की कामना करने वाली देवितमा का सम्बोधन ।

प्रशस्तम् -- शसि इच्छायाम् । आशंसते, प्रशंसते ।

७. शुनहोत्रेषु — शूनं सुखं जुहोति ददाति इति तेपु। योग द्वारा उत्पन्न विद्या युक्त व्यक्तियों में। स्वामी दयानन्द

ग्रायंष — ग्रन्नानि, नि० २-७-२३ सब प्रकार के भोग। प्रजा— सन्तान, व्यवहार, पदार्थ — प्रजायते इति । स्वामी दयानन्द । मत्स्व — मद तृष्तियोगे। मदी हर्षे । मदि — स्तुतिमोदमद स्वप्नकान्ति गतिषु।

द. ऋतम् — जलम् नि० १-१२। सत्यम् नि० ३-१०।
यथार्थ, सत्य व्यवहार, यज्ञ, सत्य कारण या ब्रह्म। स्वामी दयानन्द
ब्रह्म — ज्ञानं, धनं अन्नम्। बृहिवृद्धौ। बढ़ने ग्रौर बढ़ाने का साधन। नि०
मन्म — ज्ञानम्, अनेकविधं सुखम् (मन्तव्यम्)। स्वामी दयानन्द
गृत्समदाः — गृहीतानन्दाः। स्वामी दयानन्द

गृणाति + माद्यति = जो प्राप्त हुआ है, उसमें सन्तुष्ट रहते हुए प्रभु की स्तुति करने वाला = भजनानन्दी।

जुषस्व — जुषी प्रीति सेवनयोः । प्रसन्न करना, प्रसन्न होना; सेवा करना, सेवन करना।

ह. ग्रिजि:—न सन्ति त्रीणि दुःखानि दोषाः वा यस्य सः —तीन प्रकार के दुःखों
 या दोषों से रहित व्यक्ति । स्वामी दयानन्द

श्चत्-सातत्यगमने ! सतत प्रगतिशील—सततगामी। श्चद्-भक्षणे। सुखानां भोगानां च श्चता—भोक्ता। वागेवात्रिः वाचा ह्यान्मद्यते। शतपथ १४-५-२-६ भौमः—भूमि सम्बन्धी ग्रथवा भूमि पर चलने वाला = यथार्थ स्थिति को सम-भने वाला, न कि ग्राकाश में हवाई किले बनाने वाला।

पर्वताद् -पर्वत की तरह वर्तमान मेघ या शतु।

पर्व पूरणे । पर्वतेन—ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना वा । स्वामी दयानन्द यजुः ३५-१५० पर्ववान् = पर्वत = पृष्ठवंश ।

> शग्मम् — सुखनाम नि० ३-६ शग्माम् — सुखमयीम् । स्वामी दयानन्द घृताची — घृ क्षरण दीप्त्योः । घृतं ज्ञानं दीप्ति वा ग्रञ्चित इति ।

१०. ग्नाभिः—देवपत्नीभिः। सायण। छन्दांसि वैग्नाः तै० स० ५-१-६-२ वाणीभिः। स्वामी दयानन्द

पावीरवी—शोधन करने वाली । सजोवाः — सह प्रीयमाणा । वीरपत्नी — वीराणां पालियत्री च ।

<mark>११. रभसम्</mark> रभ् राभस्ये । शीघ्रता से काम करने वाले ।

दिवोदासम्—दिवु द्युतिमोद कान्तिगतिषु । दासम्—दासृ दाने । श्रानन्द दीष्तिव प्रगति देने वाले ।

बध्यप्रवाय—विध्य + ग्रश्वाय । विध्य — वृष्यु वृद्धौ वृद्धिशील हैं कर्मेन्द्रियाँ जिसकी उसे । इन्द्रिया हयाः (ग्रश्वाः) । मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हयाः । ऋ ० ६-१०-१०६-७-२५ ।

श्राचखाद-खद भक्षणे स्थैयें हिंसायां च।

तिबषा-महन्नामसु । नि० ३-३ तिवषाः-तिवषाणि महान्ति । सायण

श्रवसम् ग्रव—रक्षण—गति—कान्ति—प्रीति—तृष्ति—ग्रवगम— प्रवेश —श्रवण—स्वामी—ग्रर्थयाचन—क्रिया—इच्छा—दीष्ति—ग्रवाष्ति—ग्रालिंगन — हिसा—ग्रादान—भाव—वृद्धिष् ।

१२. विसखा—विसं कमलतन्तुं खनति—हथिनी । विस प्रेरणे ।

धीतः - कर्म, ध्यान = ध्यानिकया । घारयति घार्यते वा ।

गिरि:-पर्वत । पारावतः-पर्वत, बन्दर, कबूतर ।

तविष: - महिष: - तवस: = महान् नि० ३-३

ऊर्मि: -- ऊर्णुं न् ग्राच्छादने । ऋच्छति गच्छति इति वा । ग्रज्ञानं दोषं वा ।

वृक्तिभिः —वृजी वर्जने, दोपनिवारक। घीतिभिः —विधीयन्ते मनुष्यैः।

शुष्मम् - बलम्। नि० २-६

१३. श्रवनीः भूमीः । नि० १-१ ग्रवरक्षणे । ग्रवनीः हिंसाः — ग्रव् हिंसायाम् ।

बृसयस्य—विस् प्रेरणे. फेंकना । निवर्हय—वर्ह् हिसायाम् । विषम् — जलं विषं वा । ग्रास्रवः — ग्रा + स्रु स्रवणे ।

१५. वृत्रतूर्ये - संग्रामे । नि० २-१७

१६. सनिम् सत्यासत्यविभाजिकां धियम् । स्वामी दयानन्द संभजनीयं धनम् । सायण

१७. विष्ट-वाञ्छति। नि० २-६

हिरण्य वर्तनः—हिरण्यं—हितं च तदापदि रमयति च सर्वम् । वर्तनिः— मार्गः यस्याः सा—।

१८. **म्रर्णवः**—म्रर्णः ऋगतौ ऋच्छति ऋणाति वा तद्वान् । म्रर्णः जलम् । नि० १-१२. म्रर्णवः—जल तुल्य शीतल व शान्तिकर ।

१६. ग्रतन् —तनु विस्तारे। ग्राश्रय देकर विस्तार करता है।

ऋतावरी-ऋतावर्यः, सरस्वत्यः, अवनयः, वध्वः, नद्यः । नि० १-१३

श्रहः दिनम् । जहाति पृथक्करोति ग्रन्थकारम् । उणादिकोप १-१५८

२०. **सप्तस्वसा**—१. सप्त गायत्र्यादीनि छन्दांसि स्वसारो यस्याः सासप्तस्वसा —सु + ग्रस् गतिदीप्ति—ग्रादानेषु —प्रगति देना, दीप्ति करना ।

२. सप्त कुलानि ग्रसति दीपयति इति—सा।

३. पंचप्राणा मनो बुद्धिश्च स्वसेव यस्याः सा । स्वामी दयानन्द

४. चार ग्राश्रम — गृहस्थ में चार वर्ण = ७ ब्रह्मचारी, वान प्रस्थी तथा सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता।

२१. पार्थिवानि —पृथिवी सम्बन्धी प्रदेशों को, अथवा पृथिवी शरीरम् । शरीर सम्बन्धी स्रंगों को । बृहदार० ३-६-३

रजः - ज्योतिः उदकं लोकाः, ग्रसृगहनी । नि० ४-१६

२२. त्रिषधस्था — त्रि + सह + स्था — प्रत्येक त्रिक में स्थित रहने वाली।

पञ्चजाता-पञ्च ज्ञातानि रूप में उत्पन्न तत्व।

२३. ग्रपः - जलम् नि० १-१२। ग्रपः कर्म नि० २-१

विभुत्वने — वि + भू (सत्तायाम्) विशिष्ट ग्रस्तित्व की प्राप्ति के लिए।

२४. वेश्या - विश प्रवेशने । प्रतिवेशी-पड़ौसी ।

स्फरीः — ग्रो स्फायी वृद्धौ । ग्ररणानि — ग्ररमणीयानि या बेगाने ।

२५. क्षोदसा—क्षोदः उदकम् । नि० १-१२ क्षोदसा प्रवाहेण । स्वामी दयानन्द ग्रायसी—ग्रयः हिरण्यम् नि० १-२. ग्रयः ग्रय्गतौ । प्रगतिशील ग्रथवा लोहमयी

तथा दृढ़ा । पू:-पू पालनपूरणयोः ।

रथ्या—रथाय, रथे वा साधुः—गृहस्थ रथ को चलाने में चतुर।
सिन्धुः — समुद्रनदीवत् व्यवहारं कुर्वन्तो जनाः। स्वामी दयानन्द।
स्रवणात्—स्वयं गतिशील होकर दूसरों को गति की प्रेरणा देने वाला।
२६. नाहुषायमानुषाय, नहुषः मनुष्यनामसु। नि० २-३ सरस्वती—गौ
भूरिः—भवतीति—बहु सुवर्णं वा। उणादिकोष ४-६६
२७. चित्—चकाराथ। सायण
जुषाणा —जुषी प्रीति सेवनयोः।

भगः — ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यगसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पष्णां भग इतीरणा॥

२८. स्तोमः — स्तोम् इलाधायाम् । स्तौति येन सः — उणादिकोष १-१४० इतुति । जुषस्य — जुषी प्रीति सेवनयोः ।

जुह्वाना—हुदानादनयोः । ग्रादाने च । देना, खाना तथा लेना । २६. स्तुवते—सच्ची स्तुति करता है ग्रर्थात् उन गुणों को ग्रपने ग्राचरण में लाने का प्रयत्न करता है । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य । गीता ।

ऋतम्—ऋगतौ । नियम पालन या नियतगति । सुभगे—भगं श्री योनि वीर्येच्छाज्ञान वैराग्य कीर्तिषु ।

माहात्म्यैश्वर्य यत्नेषु धर्मे मोक्षेऽथ नारवौ ॥ मेदिनीकोषः । सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाङ्यापहा । इति पौराणिकाः । ३०. श्रमुर्या—श्रमु + र (रा दाने) +या प्रत्यय=प्राणदान के लिवे प्रगाथः— उपासक—प्रकृष्ट रूप से प्रभुगान करनेवाला—प्र + गा । (गास्तुतौ) जिगाति ।

३१. भ्रन्धः—-ग्रन्ननामसु । २-७, ग्रिभमुख्येन हि ध्यातव्यम् । स्कन्ः—ग्रद्यते प्राणिभिः । तै० ३०-२-२ । ग्रन्धः—ध्यान तथां ग्रन्न । राधः—राध साव् संसिद्धौ । साधना को सिद्ध करने वाला—ध्यान । दरिद्रता की हिंसा करने वाला—धन । राधि हिंसार्थश्च । मस्तः वायवः प्राणाः वा । उणादि० १-६४ ।

३२. जमदग्निः—१. जमु ग्रदने । जिसकीं जाठराग्नि खूब प्रदीप्त है ।

२. जिसकी यज्ञाग्नि सदा प्रज्वलित है, यज्ञणील।

३. चक्षुः जदमदग्निः ऋषिः। यत ५-३-१-३ स्रनेन जगत् पश्यतिः विचक्षण्, दूरदर्शी, सत्यासत्यविवेकी।

४. तप की ग्रन्ति द्वारा शरीर ग्रौर बुद्धि को परिपक्त करने वाला।

विसष्ठः—दूसरों को वसाने वालों में श्रेष्ठ । इन्द्रियों को वश में करने वालों में श्रेष्ठ । वसिष्ठः = प्राणः । यजुः १३-५४ प्राणो हिवसिष्ठ ऋषिः । शतः ५-१-६ प्राणा इन्द्रियाणि । ता० २-१४-२

गृणाना - गृशब्दे, गृविज्ञाने । समभाना, समभाना, उपदेश करना । स्तुवाना—स्तुञा ्स्तुतौ । (स्तुति-प्रशंसा-पूजा-सेवा-भजन) करना । श्रक्कवारी—श्रकुत्सितगमना । श्रुभ श्राचरण वाली । सायण ३६. स्वाहा— १. सु | श्राह | श्राह | कितनी सुन्दर सुक्ति है ।

२. स्व + श्र (श्रर्थ, श्रधिकार) + हा (जहाति) स्वार्थ त्याग का कितना सुन्दर उदाहरण है।

३. स्वं - प्राह इति । श्रात्मचिन्तन द्वारा श्रात्म प्रेरणा लेता है ।

३७. वाचा — वेदत्रयी द्वारा । सा वा एषा वाक् त्रेधा विहिता । ऋचो यर्जूषि सामानि । शतपथ १०-४-५-२

शुनः शेषः शुनं सुखम् । नि ३-६ शेषः रूपम् । सुखं सपित स्पृणित इति । स्वयं आनन्दी बनकर दूसरों को सुख प्रदाता ।

३८. **बदरम्**—वद स्थैयें, वद व्यक्तायांवाचि । बयोर भेद: । व **बहि:**—बृहंते सर्वे पदार्थाः यस्मिन्—ग्रन्तरिक्षं हृदयान्तरिक्षं वा । परिबर्हणात् । स्वामी दयानन्द । श्रविः—वायुः भेड़, सूर्य, स्त्री । श्राप्टे । मेषः = मा- स्द्रपः । इष गतौ । उपवाकैः — तिर्यक् गतियों द्वारा, विक कौटिल्ये गतौ च ।

३६. स्वाहा-१. सुब्ठु ग्राह्मयति । क्षीर स्वामी सच्चे हृदय से पुकारना ।

२. स्वयं सरस्वती ग्राह (ब्रूते)। भास्कर मिथः

३. स्वाहुतं हिवर्जुहोति । नि० प्र-२० । अपने भोग के लिए प्राप्त हिव को दूसरों के लिए देता है । स्वार्थ त्याग अथवा आत्म बिलदान करता है ।

४०. पलक्षी—पलगतौ—पल + ग्रिक्षि = चंचल ग्राँखों वाले मादा पशु-पक्षी। फल्गू:—फलनिष्पत्तौ; उत्पन्न करना, सफल करना, फला-विशरणे; जाना, विभाग करना—फलानि गच्छिति। सफलता प्राप्त कराने वाली वृत्तियाँ तथा कियाएँ।

४१. सरस्वती—सुपुम्ना नाड़ी, ब्राह्मी बूटी, गौ। ब्रह्मा की पत्नी, सोमलता। हिन्दी कोष

४२. श्रथवा - थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । नि० ११-१६ । चरगतौ, चर-संशये । निश्चल तथा स्थिर एवं संशयरिहत स्थिरमित विद्वान् । प्राणोऽथर्वा । शतपथ ६-४-२-२ ।

श्रनुमितः — श्रनुकूल विज्ञानम्, परमेश्वरः । स्वामी दयानन्दः, विद्वानों व गुरुश्रों की श्राज्ञा या उपदेश मानने की वृति ।

भगः-धननामसु । नि २-१० । भगस्य भाग धेयस्य । नि० ६-३१

४३. श्रद्धा -- दृढ़विश्वासः, सत्ये प्रीतिः; स्वामी दयानन्द ।

४४. ब्रह्मा — चतुर्वेदवित्,महान् योगी, परमेश्वर । स्वामी दयानन्द । मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा । शतपथ १४-६-१-७ ।

प्रजापतिर्वै ब्रह्मा । गोपथ-३०-५- प्रजापति = ग्रथर्वा + ब्रह्मा । प्रजापति:—प्रजा की रक्षा करने वाला ।

४५. ग्रथवाङ्गिराः—ग्रथवां = स्थिर, शान्त तथा संशयरिहत (मन से स्वस्थ) +-ग्रंगिराः=ग्रंग-ग्रंग में रस से युक्त (शरीर से स्वस्थ)

४७. शौनकः — शुनं सुखनाम । नि० ३-६ यद्वे समृद्धं तच्छुनम् । शतपथ ७-२-२-६ । शुनस्य — ज्ञान वृद्धं या सुख प्रदाता का वंशज — शौनक ।

सस्यम् — शस्यते यत्तत् — ग्रन्नं भोगो गुणो वा । उणादिकोष ४-११०

रिक्सः - अइनुते इति किरणो रज्जुर्वो । उणादि ४-४७

स्तनियत्नुः -- स्तन् शब्दे । मेघो विद्युत् वा । उणादिकोष ३-२६

ऋष्वः — महान् । नि० ३-३ ऋष्गतौ, गम्यते हि महान् सवै : । ऋषिर्दर्शनात् । निरु० २-११ दर्शनीयो हि महान् ।

> ५०. **धाममु** – धामानि त्रीणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि । नि० ६-२८ स्रास्यम् — त्रमु क्षेपणे । मुख में डालने योग्य ।

<mark>उदिता</mark>—उदितानि = वचनानि प्राप्ताः परिस्थितयो वा ।

शन्तातिः—शं मुखम् नि० ३-६ करोत्यर्थे तातिल्।

५२. मृडीका-मृड सुखने । सुखयति इति ।

५३. **सिनीवाली**—सिनं ग्रन्नम् नि०२-१। पिज् वन्घने—सवको ग्रन्न या प्रेम के द्वारा बन्धन में रखने वाली। योषा वैसिनीवाली। शत ६-५-१-१०

प्रजायताम् — जनी प्रादुर्भावे । उत्पति होती रहे ।

५४. नर्यः - नुभ्यौ नारीभ्यो वा हितः । मनुष्यमात्र का हितकारी ।

सरस्वान्—सरस्वती का पित । सरः = रसः तद्वान् रसीला, लिलत, भावुक, सजल = कामदेव । मनो वै सरस्वान् वाक् सरस्वती । ७-५-१-३१

शिशु:—श्यित तन् करोति पित्र्योः शरीरम् — स्वस्य दोपान् न्यूनताइच । घीरे-धीरे पूर्णता प्राप्त करने वाला ।

तनुः—तन्यन्ते कर्माणि श्रनेन । विस्तारयति कुलम् । शरीर या पुत्र । तनु विस्तारे । मामृजीत—मृजू-शौचालंकारयोः । मृजूप्-शुद्धौ ।

वाजी—वज गतौ । वेगवान् ग्रश्व । स्रोविजी भयचलनयोः । दूसरों को भयभीत तथा विचलित करके वश में करने वाला ।

५५. जनीयन्तः — जिनः — जायतेऽसौ जिनः जननं वा । उणादिकोष ४-१३१ दूसरों की सेवा के निमित्त उत्पादन करने वाले ।

५६. **श्रविता** — ग्रव-ग्रालिंगन-तृष्ति-रक्षण-वृद्धिषु ।

५७. भक्षीमहि—खाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उपभोग करते हैं। ग्राप्टे।

स्तनः -- मांसग्रन्थः, दुग्धाधारमंगम् ।

पोपिवांसम् -- ग्रोप्यायी वृद्धौ।

५८. ग्राप: — ग्राप्ता प्रजाः। स्वामी दयानन्द

योषा वा ग्रापो वृषाग्निः। शतपथ १-१-१-१ देव्योत्ह्यापः। शत १-१-३-७

पशवः-प्रजा वै पशवः। शतपथं १-४-६-१७

प्राणा वै पशवः । शतपथ ७-५-२-६ प्राणधारी जीव ।

तवेमे पञ्चपशावो विभक्ता गावोऽश्वाः पुरुषा म्रजावयः । म्रथर्व० ११-२-६

उपतिष्ठन्ते—स्तुतिया पूजा करना, प्रसन्न करना, ग्रातिथ्य करना, साथ रहना, ग्रालिगन करना। संस्कृत घा तु कोष।

### नया संस्करण छपकर तैयार

# श्रीमद्वाल्मीकि रामायण

प्रार्थ जगत् के सुप्रसिद्ध विद्वान्, निरन्तर साहित्य-साधना में संलग्न, रामायण के समालोचक एवं मर्मज

### लेखक-स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती

- यदि-श्राप अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की भाँकी देखना चाहते हैं,
- यदि भ्राप मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के जीवन का भ्रष्ट्यम करना चाहते हैं,
- यदि ग्राप प्राचीन राज्यव्यवस्था का स्वरूप देखना चाहते हैं,
- यदि श्राप रामायण के सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्त धारणाश्रों का समाधान पाना चाहते हैं,
- यदि श्राप भ्रातृ-प्रेम, नारी-गौरव, श्रादर्श सेवक, श्रादर्श मित्र, श्रादर्श राज्य, श्रादर्श पुत्र के स्वरूपों का श्रवलोकन करना चाहते हैं,
- यदि ग्राप रामायण का तुलनात्मक श्रध्ययन करना चाहते हैं,

तो यह रामायण पढ़ जाइए । सैकड़ों टिप्पणियों से समलंकृत सम्पूर्ण रामायण ५००० हलोकों में समाप्त । ५०.००

# षड्दर्शनम्

भार्यजगत् के सुप्रसिद्ध विद्वान्, निरन्तर साहित्य-साधना में रत स्वामी जगदीश्वरावन्द सरस्वती कृत

वैदिक साहित्य में दर्शनों का विशेष महत्त्व है। वे वेदों के उपाङ्ग हैं। वेद में ईश्वर, जीव, प्रकृति, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, कर्मसिद्धान्त, यज्ञ ग्रादि का बीजरूप में वर्णन है, दर्शनों में इन्हीं विचार-बिन्दुश्रों पर विस्तृत विवेचन है।

- यदि भ्राप जानना चाहते हैं कि दर्शनों में क्या है,
- यदि ग्राप जानना चाहते हैं कि दर्शनों में विरोध नहीं है,
- यदि ग्राप जानना चाहते हैं कि यज्ञों का प्रकार क्या है,
- यदि ग्राप जानना चाहते हैं कि भारतीय दर्शनों की विशेषताएँ क्या हैं तो इस 'षड्दर्शनम्' को पढ़ जाइए। संसार के इतिहास में प्रथम बार छहों दर्शन ग्रनुवाद-सिहत एक जिल्द में छपे हैं। उत्तम कागज, दिव्य मुद्रण, ग्राकर्षक गैट-ग्रप, ग्रन्त में सूत्र-सूची, ग्रारम्भ में विस्तृत भूमिका।

भ्रो॰ सत्यवत सिद्धान्तालंकार लिखते हैं-

लेखक ने छहों दर्शनों को सरल हिन्दी में लिखकर ग्रध्ययनशील जिज्ञासु जनता का बड़ा उपकार किया है।

गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली-६

# सत्यार्थप्रकाश

# कई महत्त्वपूर्ण परिज्ञिष्टों से युक्त एक संग्रहणीय संस्करण ग्राठ परिज्ञिष्ट

- प्रथम समुल्लास में ग्राए ईश्वर के १०८ नामों की ग्रकारादि कम से सूची।
- २. सत्यार्थप्रकाश में व्याख्यात पारिभाषिक शब्दों की ग्रकारादि कम से सूची।
- ३. सत्यार्थप्रकाश में निर्दिष्ट व्यक्तियों, स्थानादि की ग्रकारादि कम से सूची।
- ४. सत्यार्थप्रकाश के १३वें समुल्लास में भाषा में निर्दिष्ट विभिन्न शब्दों का रोमन लिपि में निर्देश (जैसे हारून का Haron)।
- चतुर्दश समुल्लास में उद्धृत कुरान की भ्रायतों के भ्रनुवाद के सम्बन्ध में एपं० रामचन्द्र देहलवी का वक्तव्य ।
- ६. सत्यार्थप्रकाश की ग्राधार-ग्रन्थ-सूची।
- ७. सत्यार्थप्रकाश पर उठी शंकाग्रों का समाधान चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव विद्यालंकार द्वारा।
- ५. भ्रन्त में भ्रकारादि कम से प्रमाण-सूची।

## विशेषताएँ

- १. यह शताब्दी-संस्करण पं० भगवद्त्त रिसर्च-स्कौलर द्वारा मर्हीष की मूल प्रति से सम्पादित है। सत्यार्थप्रकाश के इतिहास पर पं० भगवद्द्त्त जी की एक विवेचनापूर्ण भूमिका इस शताब्दी-संस्करण में दी गई है।
- २. प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ में ग्रा रहे विषय का उल्लेख।
- श्रनुच्छेदों (पैराग्राफ) पर कम-संख्या ।
- ४. ग्रारम्भ में एक विस्तृत विषय-सूची समुल्लास-ग्रनुसार।
  बढ़िया कागज। १६ प्वाइंट के मोनो टाइप में छ्पा। सुन्दर नयनाभिराम
  छपाई। मशीन द्वारा मजबूत जुजबन्दी की सिलाई। सम्पूर्ण कपड़े की जिल्द।
  स्वर्णाक्षरों में पुस्तक का नाम। मूल्य ६० २५.००।

सत्यार्थप्रकाश के इस संस्करण का म्रार्ट पेपर पर छपा राज-संस्करण भी तैयार है। बहुत ही म्राकर्षक प्लास्टिक कवर के साय कपड़े की हरी जिल्द।

विवाह ग्रादि के ग्रवसर पर भेंट देने योग्य। मूल्य १०१.००

गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली-११०००६



प्रका क एक

रिश

THE STATE OF THE S